# वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

क्रम संख्या काल न० जिस्सी खण्ड

# श्रीजिनवृत्तसूरिपाचीनपुत्तकोद्धारफण्ड (सुरत) प्रन्याह्न ४डे. ॥ अईम् ॥

श्रीसरतरगच्छगगनावभासक-यवनसम्बाद्सुलतानमहम्मद्यतिबोधक-महाप्रभावक-श्रीमज्जिनप्रभस्रिकृता

# वि धि मा ग प्र पा

नाम

# सुविहित सामाचारी।

श्री'सिंबीजैनप्रम्यमाका'-'जैनसाहित्यसंशोधकप्रन्यमाका'-'पुरातस्वमन्दिरप्रन्याविल'-'भारतीयविधाप्रन्याविक'-इत्यादिनानाग्रन्यश्रेण्यन्तर्गत-प्राकृत-संस्कृत-पाली-अपश्रंश-हिन्दी-गुजरातीभाषाभूषितानेकालेकग्रन्थसमूहसंशोधन-संपादनकार्यनिष्ठेन तथेव भाण्डारकरशण्यविद्यासंशोधनमन्दिर-( क्ला )गुजरातसाहित्यसभा ( अमदाबाद )-संप्राप्तसम्मान्यसदस्वपद-द्वादशगुजरातीसाहित्रसम्मेकनायोजित-इतिहास-पुरातस्वविभागप्राप्ताध्यक्षस्थान-प्रश्रमराजस्थानहिन्दीसाहित्यसम्मेकन ( उदयपुर ) समधिहितप्रधानसभापतित्वादिनानाविधवास्त्रयप्रवृक्ष्या विद्वन्भण्डस्यमुप्तिहेन

मुनिजनविनेयेन

# श्री जिन विजयेन

विविधपाठान्तर-परिशिष्टादिभिः समल्डुत्य

संपादिता

साच

सरतरगच्छाचार्य्यवर्यश्रीमज्जिनकृपाचन्द्रस्रीश्वरशिष्यरत्न-उपाच्यायपदालकृत-

श्रीमत्-सुखसागरजीमुनिवरकृतोपदेशात्

भेष्ठिवर्य्य-रायबहादुर-केशरिसिंह-बुद्धिसिंह,-जेठाभाई-कसलचन्द,-हरजीवन-गोपालजी इत्यादिश्राद्धवर्थैविंहितेन द्रव्यसाहाय्येन

भगतोपाह्र-जहेरी-मूलचन्द्र-हीराचन्द्रेण

मुम्बस्यां निर्णसागरारूयमुद्रणयद्वालये मुद्रापयित्वा प्रकाशिता ।

[ प्रतयः ५०० वितीर्णीकृताः ]

## विधिप्रपाके द्रव्यसाहाय्यक महाशयोंकी शुभ नामावली-

- ३५१) रायबहादुर, दिवानबहादुर, केशरीसिंहजी-बुद्धिसिंहजी, रतलाम.
- २५१) सेठ जेठाभाई कसलचन्द, जामनगर. (काठियावाड)
- २०१) सेठ हरजीवन गोपालजी, जामनगर. (काठियावाड)
- १००) सेठ लघुरामजी आसकरण, लोहावट (मारवाड)
  - ६१) सेठ हजारीमल कॅवरलाल, लोहावट. (मारवाड)
  - ६१) सेठ जीवराज अगरचन्द, फलोधी (,, )
  - ५१) सेठ छक्ष्मीचंद संखलेचा, जावद. (मालवा)

\*

Published by Jaweri Mulchand Hirachand Bhagat, Mahavir Swami's Temple, Pydhuni Bombay.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnayasagar Press, 26-28 Kolbhat street, Bombay.

\*

पुस्तक मिलनेका पताश्रीजिनदत्तसूरिज्ञानभण्डार

वि॰ ओसवाल मोहल्ला, गोपीपुरा
सुरत (द० गुजरात)

# निवेदन

मारतीय साहित्य क्षेत्र में जैन साहित्य का स्थान सर्वोपरि है। जैन साहित्य में विविधता है, मधुरता है और अनेक दृष्टियों से महत्त्व पूर्ण है। अपूर्णता इस बात की है कि जैन साहित्य चाहिए वैसे अच्छे ढंगसे बहुत ही कम प्रकाशित हुआ है। आज के इस परिवर्त्तन-शील युग में यह बात बताने की आवश्यता नहीं है कि मानव जीवन में साहित्य का स्थान कितना ऊंचा है। धार्मिक इत्यादि उन्नति एक मात्र साहित्य पर निर्भर है। साहित्य मानव जीवन के महत्त्वपूर्ण अंगों में से है।

जनधर्म के विधि-विधान के प्राचीन प्रंथों में विधि-मार्ग प्रपा का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी कि श्रीखरतरगच्छालंकार अनेक प्रंथ निर्माताश्री जिनप्रम स्विर जी जसे अद्वितीय विद्वान महापुरुष की प्रस्तुत कृति पुज्यगुरूवर्य्य उ० सुखसागरजी मा० की शुमेच्छानुसार भारतीय इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान, विविधवाद्ययोपासक एवं विविध प्रंथमालाओं के सम्पादक, साक्षरवर्य श्रीमान् जिनविजयजी द्वारा सुसम्पादित हो कर प्रकाशित हो रही है जो सचमुच प्रत्येक साहित्यप्रेमि के लिये हर्षका विषय है। साथ ही में बीकानेर निवासी श्रीयुत अगरचंदजी और मंवरलालजी नाहटा लिखित प्रस्तुत कृति के निर्माता का जीवनकृत्त संयोजित होनेसे प्रंथ की महत्ता और मी बढ़ गई है। उक्त तीनों महाशयों को हृदय पूर्वक धन्यवाद देते हैं और इस कृति के प्रकाशन में जिनजिन महानुभावोंने द्रव्य विषय का सहायता पंहुचा कर जो प्रशंसनीय कार्य किया है वह आदरणीय नहीं अनुकरणीय है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में से हंसक्षीर न्यायानुसार सार ग्रहण कर सम्पादक महाशय के महान् परिश्रम को सफल करेंगे यही शुभेच्छा ।

वि. चं. १९९८, अक्षय तृतीया े सियनी (सी. पी.)

शुभेच्छक, मुनि मंगल सागर.

# विधिप्रपागतविषयानुक्रमणिका।

| संपादकीय प्रस्तावना                    | षु. अ-ऐ       | – सूयगडंगविही                             | ५२             |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|
| श्रीजिनप्रभस्रिका संक्षिप्त जीवनचरित्र | १-२१          | - ठाणंगविही                               | ५२             |
| जिनप्रभसूरिकी परम्पराके प्रशंसात्मक    |               | समवायंगविही                               | ५२             |
| कुछ गीत और पद                          | २२-२४         | <ul> <li>निसीहाइच्छेयसुत्तविही</li> </ul> | ५२             |
| १ सम्मत्तारोवणविही                     | १-३           | - भगवईजोगविही                             | ५४             |
| २ परिग्गहपरिमाणविही                    | ४–६           | - नायाधम्मकहांगविही                       | 4 8            |
| ३ सामाइयारोवणविही                      | ६             | — उवासगदसंगविही                           | 19             |
| ४ सामाइयमाहण-पारणविही                  | ६             | <ul><li>अंतगढदसंगविही</li></ul>           | 19             |
| ५ उवहाणनिक्खिवणविही                    | <b>६-</b> ९   | - अणुत्तरोववाइयदसंगविही                   | ***            |
| 🗕 पंचमंगलउवहाण                         | 9             | <ul><li>पण्हावागरणंगविही</li></ul>        | "              |
| ६ उवहाणसामायारी                        | १०            | – विवागसुयंगविही                          | ,,             |
| ७ उवहाणविही                            | १२-१४         | - ओवाइयाइ-उवंगविदी                        | ५ ७            |
| ८ मालारोवणविही                         | १५-१६         | - पइण्णगविही                              | 46             |
| ९ उवहाणपइद्वापंचासगपगरण                | १६-१९         | - महानिसीहजोगविही                         | ,,             |
| १० पोसहविही                            | 89-22         | - जोगविहाणपयरणं                           | ५८-६२          |
| ११ देवसियपडिकमणविही                    | २३            | २५ कप्पतिप्पसामायारी                      | ६ <b>२-६</b> ४ |
| १२ पक्लियपडिक्समणविही                  | २३            | २६ वायणाविही                              | ६४             |
| १३ राइयपडिकमणविही                      | २४            | २७ बायणारियपयद्वावणाविही                  | ६०             |
| १४ तबोविही                             | २५-२९         | २८ उवज्झायपयद्वावणाविही                   | ६६             |
| १५ नंदिरयणाविही                        | 29-33         | २९ आयरियपयद्वावणाविही                     | ६६-७१          |
| १६ पवजाविही                            | <b>3</b> 8-39 | – पवत्तिणीपयद्वावणाविही                   | ७१             |
| १० लोयकरणविही                          | ३६            | ३० महत्तरापयद्वावणाविही                   | ७१-७४          |
| १८ उवओगविही                            | 3 0           | ३१ गणाणुण्णाविही                          | ७४-७६          |
| १९ आइमअडणविही                          | ३७            | ३२ अणसणविही                               | 90             |
| २० उवहावणाविही                         | <b>३८-४</b> ० | ३३ महापारिद्वावणियाविही                   | 90-00          |
| २१ अणज्झायविही                         | ४०-४२         | ३४ आ छो यण विही                           | 69-90          |
| २२ सज्झायपट्टवणविही                    | 83-88         | ~ •                                       | 98             |
| २३ जोगनिक्खेवणविही                     | ४४–४६         |                                           | "              |
| २४ जो ग विही                           | 84-42         |                                           | **             |
| - दसवेयालियजोग <b>विही</b>             | 88            |                                           | ८२-८६          |
| - उत्तरज्ञायणजोगविही                   | 40            | – उत्तरगुणाइयारपच्छित्तं                  | 66             |
| - आयारंगविही                           | ५१            | - विरियाइयारपञ्छित्तं                     | 66             |

| 48 | देसविरइपायच्छित्तं               | 66-93  | ३६ ठवणायरियपद्वाविही                       | ११४       |
|----|----------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------|
| _  | आलोयणगहणविहीपगरणं                | 93-90  | ३७ मुद्राविधि                              | 888-884   |
| 34 | प इ हा वि ही                     | 889-09 | ३८ चल्सिट्डजोगिणीलबसमप्पयार                | ११७       |
| -  | प्रतिष्ठाविधिसं <b>प्रह</b> गाया | १०३    | ३९ तित्यजत्ताविही                          | 116       |
|    | अधिवासनाधिकार                    | १०४    | ४० तिहिविही                                | 115       |
|    | नन्द्यावर्तलेखनविधि              | १०५    |                                            |           |
| -  | जलानयनविधि                       | १०६    | ४१ अंगविजासिद्धिविही                       | ११९       |
|    | कलशारोपणविधि                     | 806    | – प्रन्थप्रशस्ति                           | १२०       |
| -  | <b>घ्वजारोपणविधि</b>             | १०९    | <ul> <li>मन्थकारकृत देवपूजाविधि</li> </ul> | १२१-११७   |
|    | प्रतिष्ठोपकरणसंप्रह              | १०९    | - जिनप्रभसूरिकृता प्राभातिकनार             | गावली १२८ |
| _  | कूर्मप्रतिष्ठाविधि               | 980    | - ,, स्तुतित्रोटकादिस्तोत्र                | १२९-१३१   |
| -  | प्रतिष्ठासं <b>महका</b> ल्यानि   | 999    | - विधिप्रपामन्यान्तर्गत-अवतरणा             | त्मक-     |
| _  | प्रतिष्ठा <b>विधिगा</b> या       | 882    | पद्यानां अकारादिक्रमेण सूचिः               | 837-838   |
| _  | कथारत्नकोशीय ध्वजारोपणविधि       | 998    | – विशेषनाम्नां सूचिः                       | १३५       |



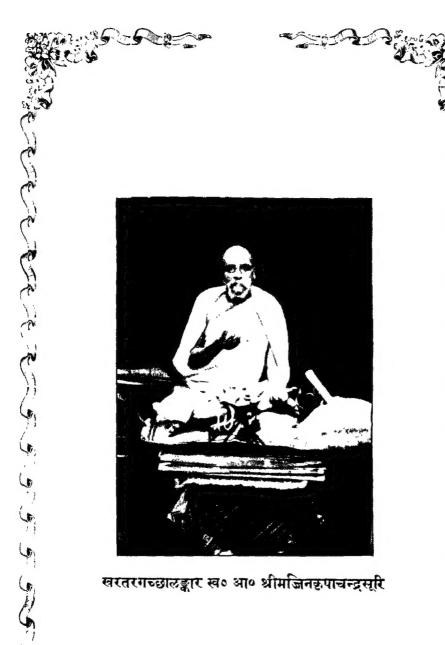

SETE TE TETETET STORY



श्रीमज्जिनप्रभस्रिमूर्तिप्रतिरुति

#### संपादकीय प्रसावना

# संपादकीय प्रस्तावना ।

स्पित जैन प्रन्थ मालामें प्रकाशित श्रीजिनमस्पिक्त विविधतीर्थकरूप नामक अदितीय अध्यक्षा संपादन करते समय ही इमारे मनमें इनके बनाये हुए ऐसे ही महस्वके इस विधिप्रपा नामक प्रम्थकों संपादन करने का भी संकल्प हुआ था और इसके लिये हमने इस प्रम्थकी इस्रलिखित प्रतियां भी इक्टी करनेका प्रयक्ष करना प्रारंभ किया था। इतनेमें, संवत् १९९५ में, बंबईके महावीर स्वामीके मन्दिरमें चातुमांसायं रहे हुए सौम्यमूर्ति उपाध्यायवर्ष श्रीसुस्तागरजी महाराज व उनके साहित्यप्रकाशनप्रेमी शिष्यवर श्रीसुनि मंगलसागरजीसे साक्षात्कार हुआ, और प्रासिक्षक वार्वालाप करते हुए हमने इनके पास विधिप्रपाकी कोई अध्छी प्रतिके होनेकी एच्छा की। इस पर उपाध्यायजी महाराजने इच्छा प्रकट की कि—"इस ग्रम्थको प्रकाशित करनेकी तो इमारी भी बहुत समयसे प्रवल इच्छा हो रही है और यदि आप इस कामको हाथमें लें तो हमारे लिये बहुत ही आनन्द और अभिमानकी बात होगी; और हम श्रीजिनदत्तस्दि—प्राचीन—पुस्तकोद्धार फण्ड की ओरसे इसके प्रकाशित करनेका वहे प्रमोदसे प्रवन्ध करेंगे"—इत्यादि। चृ कि यह प्रन्य सरतर गच्छके एक बहुत बहे प्रभाविक आवार्यकी प्रमाणभूत छति है और इसमें सास करके इस गच्छकी सामाचारीके सम्मत विधि-विधानोंका ही गुम्कन किया हुआ है इसलिये यदि यह श्रीजिनदत्तस्दि—प्राचीन—पुस्तकोद्धार—प्रन्थावलिमें गुम्कित हो कर प्रकाशित हो तो और सी विशेष उचित और प्रशस्त होगा—ऐसा सोच कर हमने उपाध्यायजी महाराजकी आदरणीय इच्छाका सहर्ष स्वीकार कर लिया और इनके सीजन्यपूर्ण सीहार्दभावके वशीभूत हो कर हमने, इस प्रम्यका यह प्रस्तुत संपादन कर, इनकी स्रेहित आञ्चका, इस प्रकार यथाशकि सादर पालन किया।

उपाध्यायजीकी यह प्रवल उत्कंटा थी कि इनके बंबईके वर्षानिवास दरम्यान ही इस प्रन्थका प्रकाशन हो जाय तो बहुत ही अच्छा हो, पर इम इसको इतना श्रीध्र पूरा न कर सके। क्यों कि इमारे हाथमें सिंधी जैन प्रन्थमालाके अनेकानेक प्रन्थोंका समकालीन संपादनकार्य भरपूर होनेके अतिरिक्त, वन्बईमें नवीन प्रस्थापित भारतीय विद्यान्भवनकी प्रन्थाविल और 'भारतीय विद्या' नामक संशोधन विषयक प्रतिष्ठित त्रैमासिक पत्रिकाका विश्विष्ट संपादनकार्य भी हमारे उत्तर निर्भर है, इसलिये प्रस्तुत प्रन्थके संपादनमें कुछ विलंब होना अनिवार्य था।

\*

#### ग्रन्थका नामाभिधान।

इस प्रस्थका संपूर्ण नाम, जैसा कि प्रस्थकी सबसे अन्तकी गाथामें स्वित किया गया है, विधिमार्गप्रणा नाम सामाचारी (विद्विमग्गप्या नाम सामाचारी, देखो ए० १२०, गाथा १६) ऐसा है। पर इसकी प्रतानी सब प्रतियों में तथा अन्यान्य उल्लेखों में भी संक्षेपमें इसका नाम 'विधि प्रपा' ऐसा ही प्रायः लिखा हुआ मिलता है; इसलिये इमने भी मूल प्रन्थमें इसका यही नाम सर्वत्र मुद्दित किया है; पर वास्तवमें प्रन्थकारका निजका किया हुआ पूर्ण नामाभि-धान अधिक अन्वर्थक और संगत माल्यम देता है, इसलिये पुस्तकके मुखपृष्ठ पर यह नाम मुद्दित करना अधिक उचित समझा है। इस 'विधिमार्ग' शब्दसे प्रन्थकारका खास विश्विष्ट अभिगाय उद्दिष्ट है। सामान्य अर्थमें तो 'विधिमार्ग' का 'कियामार्ग' ऐसा ही अर्थ विविध्मार्ग' शब्द से प्रन्थकारका खास विश्विष्ट अभिगाय उद्दिष्ट है। सामान्य अर्थमें तो 'विधिमार्ग' का 'कियामार्ग' ऐसा ही अर्थ विविध्मार्ग है, पर यहांपर विश्वेष अर्थमें खरतरगण्डिय विधि—किया—मार्ग ऐसा भी अर्थ अभिमेत है। क्यों कि खरतर गण्डको दूसरा नाम विधि मार्ग है और इस सामाचारीमें जो विधि-विधान प्रति-पादित किये गये हैं वे प्रधानतया खरतर गण्डको पूर्व आचार्यों द्वारा स्वीकृत और सम्मत हैं। इन विधि-विधानों की प्रक्रियों और और गण्डके आचार्योंका कहीं कुछ मतमेद हो सकता है और है भी सही। अतप्त मन्यकारने स्पष्ट स्पर्स इसके नाममें किसीको कुछ आन्ति न हो इसलिये इसका 'विधि मार्ग प्रपा' ऐसा अन्वर्थक नामकरण किया है। तदुपरान्त, प्रन्थकारने, प्रन्थकी प्रशस्तिकी प्रथम गाथामें, यह भी स्वित किया है कि—'भिश्व भिश्व गच्छों में प्रवर्तित अनेकविध सामाचारियोंको देख कर है। इसलियोंको किसी प्रकारका मित्रमम न हो इसलिये अपने गच्छकी प्रतिवद्ध ऐसी यह सामाचारी हमने लिखी है। इसलियों इसका यह 'विधिमार्ग प्रपा' नाम सर्वथा सुन्दर, सुसंगत और वस्तु सुक्क है ऐसा कहनेमें कोई अस्युक्त नहीं होगी।

### इस ग्रन्थकी विशिष्टता।

यों तो श्रीजिनमम स्रिकी - जैसा कि इसके साथमें दिये हुए उनके चरित्रारमक नियमसे ज्ञात होता है - साहित्यिक ज्ञतियां यहुत श्रीक संख्यामें उपलब्ध होती हैं; पर उन सबमें, इनकी ये दो क्रतियां सबसे अधिक मह-एवकी और मौलिक हैं - एक तो 'विविध तीर्थ कह्य'; और दूसरी यह 'विधिमार्गमपा सामाचारी'। 'विविधतीर्थ कह्य' नामक ग्रम्थके महत्वके विषयमें, संझेपमें पर सारभूत क्यसे, हमने अपनी संपादित आवृत्तिकी प्रसावनामें लिखा है, इसलिये उसकी यहांपर पुनक्षिक करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। यह विधिमपा मन्य कैसा महत्त्वका शास है इसका परिचय तो जो इस विषयके जिज्ञासु और मर्माश हैं उनको इसका अवलोकन और अध्ययन करनेहीसे ठीक ज्ञात हो सकता है। स्थ० जर्मन विद्वान् प्रो० वेबरने जो 'सेकेड बुकस् ऑफ दी जैनस्' इस नामका सुम्रित्र और सुपठित ऐसा जैनागमोंका परिचायक मौलिक निवन्ध लिखा है उसमें ग्रुक्य आधार इसी ग्रन्थका लिया है।

\*

#### प्रनथका रचना-समय।

जिनमभ स्रिने इस मन्थकी रचना समाप्ति वि. सं. १३६६ के विजयादशमीके दिन, कोशला अर्थात् अवोध्या नगरीमें की है। इसकी मथम मित उनके प्रधान शिष्य वाचनाचार्य उदयाकर गणिने अपने हाथसे लिखी थी।

यह कृति उनकी प्रौढावस्थामें बनी हुई प्रतीत होती है। जैसा कि उनके जीवनचरित्रविषयक उछेलोंसे ज्ञात होता है, उन्होंने बि. सं. १६२६ में दीक्षा ली थी; अतः इस प्रन्थके बनानेके समय उनका दीक्षापर्याय प्रायः ३७ वर्ष जितना हो खुका था। इस दीर्घ दीक्षाकालमें उन्होंने अनेक प्रकारके विधि - विधान स्वयं अनुष्ठित किये होंगे और सेंकडों ही साध, साध्वी, भावक और श्राविकाओंको कराये होंगे. इसलिये उनका यह प्रन्थसन्दर्भ, स्वयं अनुमृत एवं शास और संप्रदायगत विशिष्ट परंपरासे परिज्ञात ऐसे विधानोंका एक प्रमाणभूत प्रणयन है । इसमें उन्होंने जगह जगह पर कई पूर्वाचार्योंके कथनोंको उल्लिखित किया है और प्रसङ्गवश कुछ तो पूरे के पूरे पूर्वरचित प्रकरण ही उद्भुत कर दिये हैं। उदाहरणके लिये - उपधानविधिमें, मानदेवस्रिक्त पूरा 'उवहाणविही' नामक प्रकरण, जिसकी ५४ गाथायें है, उद्देत किया गया है। उपधानप्रतिष्ठा प्रकरणमें, किसी पूर्वाचार्यका बनाया हुआ 'उदाहाण-पद्यापंचास्तय' नामक प्रकरण अवतारित है, जिसकी ५३ गाथायें हैं। पौषधविधि प्रकरणमें, जिनवाद्यभस्रिकत बिस्तृत 'पोसहिविहिपयरण'का, १५ गाथाओंमें पूरा सार दे दिया है। नन्दिरचनाविधिमें, ३६ गाथाका 'अरिहा-णादिश्रत्त' उद्देव किया है। योगविधिमें, उत्तराध्ययनसूत्रका 'असंख्यं' नाम १३ पद्योंबाला ५ था अध्ययन उद्भुत कर दिया है। प्रतिष्ठाविधिमें, चन्द्रस्तुरिकृत ७ प्रतिष्ठा संग्रहकाम्य, तथा कथारस्त्रकोश नामक ग्रन्थमेंसे ५० गाधाबाका 'ध्वजारोपणिविधि' नामक प्रकरण उद्भुत किया गया है। और प्रन्यके अन्तमें जो अंगविद्यासिद्धिविधि नामक प्रकरण है वह सैद्धान्तिक विनयसन्द्रसूरिके उपदेशसे लिखा गया है। इस प्रकार, इस प्रम्थमें जो विधि-विधान प्रतिपादित किये गये हैं वे पूर्वाचार्योंके संप्रदायानुसार ही लिखे गये हैं, न कि केवल स्वमतिकस्पनानुसार -ऐसा प्रम्थकारका इसमें स्पष्ट सूचन है। जिनको जैन संप्रदायगत गण-गच्छादिके भेदोपसेदोंके इतिहासका अच्छा ज्ञान है उनको ज्ञात है कि, जैन मतमें जो इतने राष्ट्र और संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं और जिनमें परस्पर बढा तीज विरोधभाव ब्याप्त हुआ ज्ञात होता है, उसमें मुख्य कारण ऐसे विधि-विधानोंकी प्रक्रियामें सतसेद का होना ही है। केवल सैद्धान्तिक या तारिवक मतमेदके कारण वैसा बहुत ही कम हुआ है।

\*

### ग्रन्थगत विषयोंका संक्षिप्त परिचय।

जैसा कि इसके नामसे ही स्चित होता है - यह प्रन्य, साधु और आवक जीवनमें कर्तव्य ऐसी मिल और नैमि- किक दोनों ही प्रकारकी क्रिया-विधियोंके मार्गमें संचरण करनेवाले मोक्षार्थी जनोंकी जिज्ञासारूप तृष्णाकी तृसिके लिखे एक सुन्दर 'प्रपा' समान है। इसमें सब मिला कर मुख्य ४१ द्वार यानि प्रकरण हैं। इन द्वारोंके नाम, प्रम्थके अन्तमें, स्वयं शासकारने १ से ६ तककी गाथाओं में स्चित किये हैं। इन मुख्य द्वारों में कहीं कितनेक अवास्तर द्वार भी सम्मिलत हैं जो यथास्थान उल्लिखत किये गये हैं। इन अवास्तर द्वारोंका नामनिर्देश, इमने विधयानुक्रमणिकामें कर दिया है। उदाहरणके तौर पर, २४ वें 'जोगविही' नामक प्रकरणमें, दशबैकालिक आदि सब स्थोंकी योगोद्वहन-

किवाका वर्णन करनेवासे शिक्ष विश्वान-प्रकरण हैं; और ६४ वें 'आलोयणिवही' संज्ञक प्रकरणमें ज्ञानातिचार, वर्शनातिचार आदि आलोबना विश्वयक अनेक शिक्ष शिक्ष अन्यर्गत प्रकरण हैं। इसी तरह ६५ वें 'पश्ट्राविही' नामक प्रकरणमें खस्नानवनविश्व, करुशारोपणविश्व, व्यवारोपणविश्व - आदि कई एक आनुवंशिक विश्ववेंके स्वतंत्र प्रकरण सिश्वविष्ट हैं।

इन ४१ द्वारों - प्रकरणों में से प्रथमके १२ द्वारोंका विषय, मुरुष करके आवक जीवनके साथ संबंध रखनेवाली किया-विधियोंका विधायक हैं; १६ वें द्वारसे छे कर २९ वें द्वार तकमें विहित किया-विधियों प्रायः करके साधु जीवनके साथ संबंध रखतीं हैं और आगेके ६० वें द्वारसे छेकर अन्तके ४१ वें द्वार तकमें वर्णित किया-विधान, साधु और आवक दोनोंके जीवनके साथ संबंध रखनेवालीं कर्तन्यरूप विधियोंके संप्राहक हैं।

यहां पर संझेपमें इन ४३ ही द्वारोंका कुछ परिचव देना उपयुक्त होगा ।

- १ पहले द्वारमें, सबसे प्रथम, भावकको किस तरह सम्यक्तवात प्रहण करना चाहिये इसकी विधि बतलाई गई है। इस सम्यक्तवातप्रहणके समय भावकके लिये जीवनमें किन किन नित्य और नैमित्तिक धर्मकृत्योंका करना आवस्यक हैं और किन किन धर्मप्रतिकृत कृत्योंका निवेध करना उचित है, यह संझेपमें अच्छी तरह बतलाया गया है।
- २ दूसरे द्वारमें, सम्यक्तवता ग्रहण किये वाद, जब आवकको देशविरति व्रतके अर्थाद आवक्षभेके परिचायक ऐसे १२ व्रतों के ग्रहण करनेकी इच्छा हो, तब उनका ग्रहण कैसे किया जाय इसकी किया-विधि वत्र व्याहें है। इसका नाम 'परिग्रह परिमाणविधि' है क्यों कि इसमें मुक्य करके आवकको अपने परिग्रह वानि स्वावर और जंगम ऐसी संपत्तिकी मर्यादाका विशेषक्यसे नियम लेना आवश्यक होता है और इसीलिये इसका दूसरा प्रधान नाम परिग्रह परिमाणविधि रसा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस प्रकारका परिग्रह परिमाणविद्य स्थान नाम परिग्रह परिमाणविधि रसा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस प्रकारका परिग्रह परिमाणविद्य स्थान आवक्ष या आविकाको अपने नियमकी स्थिवाली एक दिप्पणी (बाड़ी सूचि) बना लेनी चाहिये और उसमें नियमोंकी स्थिके साथ यह लिखा रहना चाहिये कि वह वद मैंने अग्रक आवार्यके वास अग्रक संवर्षके अग्रक मास और तिथिके दिन ग्रहण किया है इस्यादि।
- ३ तीसरे द्वारमें, इस प्रकार देशविरति यानि आवक्षधर्मवत छेनेके बाद आवक्को कभी छ महिनेका सामानिक वत भी छेना चाहिये, यह कहा गया है और इसकी प्रहणविधि बतलाई गई है।
- ध चौथे द्वारमें, सामायिकवतके प्रहण और पारणकी विधि कही गई है। वह विधि प्रावः सकको सुजात ही है।
- ५ पांचवें द्वारमें, उपधान विषयक किवाका विस्तृत वर्णन और विधान है। इसके प्रारंभमें कहा गया है कि कोई कोई आचार्य इस प्रसंगमें, आवककी जो १२ प्रतिमार्थे शास्त्रोंमें प्रतिपादित की हुई हैं, उनमेंसे प्रथमकी ४ प्रतिमार्थोंका प्रहण करना भी विधान करते हैं; परंतु, वह इमारे गुरुओंको सम्मत नहीं है। क्यों कि शास्त्रकारोंने ऐसा कहा है कि वर्तमान कालमें प्रतिमाप्रहणरूप आवक्षमें ब्युष्टिक्षप्राय हो गया है, इसिंदिये इसका विधान करना अवित नहीं है।
- ६ उक्त उपधान विधिमें, मुक्य रूपसे पंचमंगलका उपधान वर्णित किया गया है, इसलिये ६ टे द्वारमें उसकी सामाचारी बतलाई गई है।
- ७ उपथान तपकी समाप्तिके उद्यापनरूपमें मालारोपणकी किया होनी चाहिये, इसलिये ७ वें द्वारमें, विसारकें साथ मालारोपणकी विधि नतलाई गई है। इस विधिमें मानदेवस्त्रिरिवित ५४ गाथाका 'उयहाणविद्दी' नामका पूरा प्राकृत प्रकरण, जो महानिद्दीश्य नामक भागमसूत सिद्धान्तके आधार परसे रचा गया है, उसूत किया गया है।
- ८ इस महाविद्याधि सिदान्तकी प्रामाणिकताके विषयमें प्राचीन काकसे कुछ आचार्योका विशिष्ट मतमेद चका जा रहा है, और वे इस उपचानविधिको अनागमिक कहा करते हैं, इसिकेवे ८ वें द्वारमें, इस विधिके समर्थनरूप 'उवहाणपद्द्वापंचासय' (उपचानप्रतिष्ठापंचासक) नामका ५१ गाथाका एक संपूर्ण प्रकरण, जो किसी पूर्वाचार्यका बनाया हुआ है, उजूत कर दिया है। इस प्रकरनमें महानिशीय सूत्रकी प्रामाणिकताका यथेष्ट ,प्रतिपादन किया गया है।

९ वें द्वारमें, आवकको पर्वादिके दिन पीषध वत लेना चाहिये, इसका विधान है और इस वतके प्रहण-पारणकी विधि बतलाई गई है। इसके अन्तकी गाथामें कहा है कि श्रीजिनवल्लमसूरिने जो पीषधविधि-प्रकरण बनाया है उसीके आधार पर यहांपर यह विधि लिखी गई है। जिनको विशेष कुछ जाननेकी इच्छा हो वे उक्त प्रकरण देखें।

१० वें प्रकरणमें, प्रतिक्रमणसामाचारीका वर्णन दिया गया है, जिसमें दैवसिक, शिव्रक और पाक्षिक (इसीमें चातुर्मासिक और सांवरसरिक भी सम्मिलित है) इन तीनों प्रतिक्रमणोंकी विभियोंका वयाक्रम वर्णन प्रथित है।

११ वें द्वारमें, तपोविधिका विधान है। इसमें कल्याणक तप, सर्वागसुन्दर तप, परममूचण, आयतिजनक, सौभाग्यकल्यवृक्ष, इन्द्रियजय, कपायमथन, योगशुद्धि, अष्टकर्मसूदन, रोहिणी, अंवा, ज्ञानपंचमी, नन्दीन्धर, सत्यसुखसंपत्ति, पुण्डरीक, मातृ, समयसरण, अक्षयनिधि, वर्दमान, दवदन्ती, चन्द्रायण, भद्र, महाभद्र, भद्रोत्तर, सर्वतोभद्र, एकादशांग-द्वादशांग आराधन, अष्टापद, वीशस्थानक, सांवरसरिक, अष्टमासिक, वाण्मासिक-इत्यादि अनेक प्रकारके तपोंकी विधिका विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसके अन्तमें कहा गया है कि इन तपोंके अतिरिक्ष कई लोक, माणिक्यप्रसारिका, मुकुटससमी, अमृताष्टमी, अविधवादशमी, गोयमपहिग्नह, मोक्षदण्डक, अदुन्तक-दिक्षिया, अलण्डदशमी-इत्यादि नामके तपोंका भी आचरण करते दिखाई देते हैं; परंतु वे तप आगमविहित न होनेसे हमने उनका यहांपर वर्णन नहीं दिया है। इसी तरह एकावली, कनकावली, रानावली, मुकावली, गुणरक-संवरसर, सुद्वमहल सिंहनिक्कीलित आदि जो तप हैं उनका आवरण करना, अभी इस कालमें, दुष्कर होनेसे बनका भी कोई वर्णन नहीं किया गया है।

१२ तप ब्रादिकी उक्त सब कियायें नन्दीरचनापूर्वक की जातीं हैं, इसिक्ये १२ वें द्वारमें, बहुत विस्तारके साथ नन्दीरचनाविधि वर्णित की गई है। इसमें अनेक स्तुति स्तोत्र आदि भी दिये गये हैं।

१३ वें द्वारमें, प्रवत्याविधि गर्थात् साधुधर्मकी दीक्षाविधिका विशिष्ट विधान बताया गया है।

१४ प्रवच्या लिये बाद साधुको यथासमय लोच (केशोत्पाटन) करना चाहिये, इसलिये १४ वें द्वारमें, लोचक-रणकी विधि बतलाई गई है।

१५ प्रज्ञजितको 'उपयोगविधि' पूर्वक ही शास्त्रोंमें भक्त-पानका प्रहण करना बिहित है, इसिलये १५ वें द्वारमें वह 'उपयोगविधि' वतलाई गई है।

१६ इस तरह उपयोगविधि करनेके बाद, नवदीक्षित साधुको, सबसे प्रथम भिक्षा ग्रहण करनेके लिये जाना हो, तब कैसे और किस ग्रुम दिनको जाना चाहिये इसकी विधिके लिये, १६ वें द्वारमें, 'आदिम-अटन-विधि'का वर्णन दिया गया है।

१७-१८ नवदीक्षित साधुको आवश्यक तप और दशवैकालिक तप करा कर फिर उसे उपस्थापना (वही दीक्षा) दी जाती है, और उसे मण्डलीमें स्थान दिया जाता है, इसलिये, इसके बादके दो प्रकरणोंमें, इस मंडली तप और उपस्थापना विधिका विधान बतलाया गया है।

१९ उपस्थापना होनेके बाद, साधुको सूत्रोंका अध्ययन करना चाहिये; और यह सूत्राध्ययन विना योगोद्वहनके नहीं किया जाता, इसिछये १९ वें द्वारमें, योगोद्वहन विधिका सिवसर वर्णन दिया गया है। यह योगविधि द्वार बहुत बढ़ा है। इसमें पहले साध्याय करनेकी विधि वतलाई गई है; और यह स्वाध्याय कालप्रहणपूर्वक करना विद्वित है, अतः उसके साथ कालप्रहण करनेकी विधि भी कहीं गई है। इसके बाद, आवश्यकादि प्रत्येक सूत्रका पृथक् पृथक् त्रपोविधान वतलाया गया है। इस विधानमें प्रायः सब ही सूत्रोंका संझेपमें अध्वयनादिका निर्देश कर दिया गया है। इसके अन्तमें, इस समग्र योगविधिका सूत्रकपसे विवेधन करनेवाला ६८ गाथाका पूरा 'जोगविहाण' नामका प्रकरण दिया गया है, जो शासद ग्रम्भकारकी निजकी ही एक स्वतंत्र रचना है।

२० वह योगोद्रहन 'कप्पतिप्प' सामाचारीकी क्रियापूर्वक किया जाता है, इसलिचे २० वें द्वारमें, वह 'कप्पतिप्प' सामाचारी वतकाई गई है।

२१ इस प्रकार कप्पतिप्यविधिपूर्वक योगोहहन कियें बाद, साधुको मूछ प्रन्य, नन्दी, अनुयोगहार, उत्तराष्ययन, ऋषिभाषित, अंग, उपांग, प्रकीर्णक और छेद प्रन्य-शादि भागम शाखोंकी वाचना करनी चाहिये, इसिछये २१ वें हारमें, इस आगमवाचनाकी विधि बतलाई गई है।

२२-२६ इस तरह आगमादिका पूर्ण शाला हो कर खिल्य जब वयायोग्य गुणवान् बन जाता है, तो उसे फिर वाय-भाषार्थ, उपाध्याय एवं आचार्य आदिकी योग्य पदवी प्रदान करनी चाहिचे, और साध्यीको प्रवर्तिनी अथवा महत्तराकी पदवी देनी चाहिये। इसल्यि अनन्तरके द्वारोमें के क्रमका: - २२वें द्वारमें वाचनाचार्य, २६ वेंमें उपाध्याय, २७ वेंमें आवार्य, २५ वेंमें महत्तरा और २६ वेंमें प्रवर्तिनी पदके देनेकी क्रियाविधि बतलाई गई है। इस विधिके प्रारंभमें यह भी स्पष्ट रूपसे कह दिया गया है कि किस योग्यतावाले सायुको बाचनाचार्य अथवा उपाध्याय एवं आचार्य आदिका पद देना उचित है। वाचनाचार्य अथवा उपाध्याय उसीको बनाना चाहिये, जो समग्र स्वार्यके महण, धारण और व्याख्यान करनेमें समर्थ हो; स्वाचनामें जो पूरा परिश्रमी हो; प्रशास्त हो और आचार्य स्थानके योग्य हो। इस पदके धारकको, एक मात्र आचार्यके सिवाय अन्य सब सायु साध्यी - चाहे वे वीक्षापर्यांगमें छोटे हों या बढ़े - बन्दन करें।

इस आवार्य पदके योरय व्यक्तिका विधान करते हुए कहा है कि - जो साधु आचार, ध्रुव, बरीर, वचन, वाचना, मित्रयोग, मित्रयेग, मित्रयोग, मित्रयेग, कप इन आउ गणिपदसे युक्त हो; देश, कुल, जाति और रूप आदि गुणोंसें अर्ल- कृत हो; वारह वर्षतक जिसने सूत्रोंका अध्ययन किया हो; वारह वर्षतक जिसने शास्त्रोंके अर्थका सार प्राप्त किया हो और वारह वर्षतक अपनी शक्तिकी परीक्षाके निमित्त जिसने देशपर्यटन किया हो - वह आचार्य बनने वोग्य है और ऐसे योग्य व्यक्तिको आचार्यपद देना चाहिये। नम्दीरचना आदि विहित कियाविधिके साथ, निर्णात लग्नमें, मूलाचार्य इस नव्य आचार्यको सूरिमन्न प्रदान करें। यह सूरिमन्न मूलमें भगवान् महावीर स्वामीने २१०० अक्षरप्रमाण ऐसा गौतमस्वामीको विया था और उन्होंने उसे ६२ क्षोकके परिमाणमें गुम्फित किया था। इसका कालक्रमके प्रभावसे हास हो रहा है और अन्तिम आचार्य दु:प्रसहके समयमें यह २॥ खोक परिमित्त रह जायगा। यह गुरुसुससे ही पढा जाता है - प्रसक्में नहीं लिसा जाता। प्रन्यकार कहते हैं कि इस सूरिमन्नकी साधनाविधि देसना हो उसे हमारा बनाया हुआ 'सूरिमन्नकलए' नामक प्रकरण देसना चाहिये।

वह आचार्यपर-प्रदानविधि वटा भावपूर्ण है। इसमें कहा गया है, कि जब इस प्रकार शिष्यको आचार्य पर देनेकी विधि समासपर होती है तब ख़द मूल आवार्य अपने आसन परसे उठ कर शिष्यकी जगह बैठें और शिष्य -नवीन एद धारक आचार्य - अपने गुरुके आसन पर जा कर बैठे। फिर गुरु अपने शिष्य - आचार्यको, द्वादशावतंविधिसे वन्दन करें - यह बतलानेके लिये कि तुम भी मेरे ही समान आचार्यपृदके धारक हो गये हो और इसलिये अन्य समीके साथ मेरे भी तुम वन्द्रनीय हो । ऐसा कह कर गुरु उससे कहे कि, कुछ व्याख्यान करो - जिसके उत्तरमें नवीन भाषार्थ परिषदके योग्य कुछ ब्याल्यान करे और उसकी समाप्तिमें फिर सब साथ उसे बन्दन करें। फिर वह शिष्य उस गुरुके आसन परसे उठ कर अपने आसन पर जा कर बैठे, और गुरु अपने मूल आसन पर । बादमें गुरु, नवीन आचार्य-को शिक्षारूप कुछ उपदेशवचन सुनावे जिसको 'अनुनिष्टि' कहते हैं। इस अनुशिष्टिमें, गुरु नवीन आचार्यको किन किन बातोंकी शिक्षा देता है, इसका प्रतिपादन करनेके छिये जिनग्रम सरिने ५५ गांधाका एक स्वतंत्र प्रकरण दिया है जो बहुत ही भावबाही और सारगर्भित है। आवार्यको अपने समुदायके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिये और किस तरह गण्डकी प्रतिपाछना करनी चाहिये - इसका बढ़ा मार्मिक उपदेश इसमें दिया गया है। आचार्यको अपने चारित्रमें सदैव सावधान रहना चाहिये और अपने अनुवर्तियोंकी चारित्ररक्षाका भी पूरा खयाल रखना चाहिये। सब को समद्रष्टिसे देखना चाहिये । किसी पर किसी प्रकारका प्रक्षपात न करना चाहिये । अपने और दूसरेके प्रक्षमें किसी प्रकारका विरोधमान पैदा करे वैसा वचन कभी न बोलना चाहिये । असमाधिकारक कोई व्यवहार नहीं करना चाहिये। स्वयं कवायोंसे मुक्त होनेके लिये सतत प्रवतवान रहना चाहिये - इत्यादि प्रकारके बहुत ही सुन्दर उपदेश-वचन कहे गये हैं जो बर्समानके नामधारी आचार्योंके मनन बरने बोस्व हैं।

इसी तरहका सुन्दर विकायनापूर्ण उपदेश महत्तर। और अवितंती पद प्राप्त करनेवाछी साध्वीके छिये भी कहा गया है। प्रवर्तिनीको अनुशिष्टि देते हुए आचार्य कहते हैं कि — तुमने जो यह महत्तर पद प्रहण किया है इसकी सार्यकता तभी होगी जब तुम अपनी किरवाओं को और अनुगामिनी साध्वयों के ज्ञानादि सनुगों में प्रवर्तन करा कर, उनके कल्याण प्रथकी मार्गदर्शिका बनोगी। तुम्हें न केवल उन्हीं साध्वयों के हितकी प्रवृत्ति करने में प्रवर्तित होना चाहिये जो विदुषियां हैं, जिनका बढ़ा खानदान है, जिनका बहुत बढ़ा खजनवर्ग है, एवं जो सेठ, साहुकार आदि यनिकोंकी पुत्रियां हैं; पर तुम्हें उन साध्वयोंकी हित-प्रवृत्तिमें भी वैसे ही प्रवर्तित होना कर्तव्य है जो दीन और दुःस्थित दशामें हों, जो अज्ञान हों, शक्तिहीन हों, शरीरसे विकल हों, विःसहाय हों, वन्धवर्गरहित हों, बुदाबस्थासे क्रकेरित हों और दुरवस्थामें पढ़ जानेके कारण अष्ट और पतित भी हों। इन सबकी तुम्हें गुक्की तरह, अंगमित-वानिकाकी तरह, धायकी तरह, प्रियसचीकी तरह, भिग्नी-जननी-मातामही एवं पितामही आदिकी तरह, शस्तक-धाव हो कर प्रतिपालना करनी होगी।

२७ इसके बाद, २७ वें द्वारमें, गणानुशाविधि बतलाई गई है। गणानुशाका अर्थ है गणको अर्थाद् समुदाबको अनुशा बाबि निजकी भाशामें प्रवर्तन करानेका संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना। यह अधिकार, मुक्याबार्यके कालप्राप्त होने पर अथवा अन्य किसी तरह असमर्थ हो जाने पर प्राप्त किवा जाता है। इस विधिमें भी प्रायः वैसा ही भाव और उपदेशादि गर्भित है। इस गणानुशापदकी प्राप्ति होने पर, फीर वही नवीन आवार्य गण्डका संपूर्ण अधिनायक बनता है और उसीकी आशामें सारे संबको विचरण करना पडता है।

२८ इसके बादके २८ वें द्वारमें, बृद्ध होने पर और जीवितका अन्त समीप दिखाई देने पर, साधुको पर्यन्ता-राधवा कैसे करनी चाहिये और अन्तमें कैसे अनशन व्रत छेना चाहिये, इसका विधान बतलाया गया है। इसी विधिके अन्तमें, आवकको भी यह अन्तिम आराधना करनी बतलाई गई है।

२९ इस प्रकारकी अन्तिम आराधनाके बाद, जब साधु कालधर्म प्राप्त हो जाय तब फिर उसके शरीरका अन्तिम संस्कार कैसे किया जाय, इसकी विधिका वर्णन २९ वें महापारिट्राचणिया नामक प्रकरणमें दिया गया है।

३० तदनन्तर, ३० वें द्वारमें, साधु और आवक दोनों के बतों में छगनेवाछे प्रायक्षित्तोंका बहुत विस्तृत वर्णन दिवा सवा है। इस प्रायक्षित्तविधानमें एक तरहसे प्रायः यति और आद दोनों प्रकारके जीतकल्य प्रन्थोंका पूरा सार का गया है। इसमें आवकके सन्यक्त्व-मूल १२ वर्तोंका प्रावक्षित्त-विधान पूर्ण रूपसे दिया गया है और इसी तरह साधुके मूळ गुण और उत्तर गुण आदि आचारों में छगनेवाले छोटे बढे सभी प्रायक्षित्तोंका वयेष्ट वर्णन किया गया है। साधुके अक्षाविषयक दोषोंका विधान करनेवाला 'पिंडालोयणविद्वाण' नामक ७३ गाथाका एक यहा स्वतंत्र प्रकरण मी, नवा बना कर, प्रन्थकारने इसमें सिवविष्ट कर दिया है; और इसी तरह एक दूसरा ६४ गाथाका 'आलोयणविद्वी' नामका भी स्वतंत्र प्रकरण इस द्वारके अन्तभागमें प्रवित्त किया है।

३१-३६ इसके बाद 'प्रतिष्ठाविधि' नामक बढा प्रकरण आता है जिसमें जिनविस्त्रप्रतिष्ठा, ककश्मतिष्ठा, ध्वजारोप, कृमेप्रतिष्ठा, बक्रप्रतिष्ठा और स्वापनाचार्यप्रतिष्ठा- इस प्रकार ३१ से छे कर ३६ तकके ६ द्वारोंका समावेश होता है। इसिके अन्तर्गत अधिवासना अधिकार, नन्धावर्तस्थापना, जक्षानयनविधि-आदि भी प्रसंगोचित कई विधि-विधानोंका समावेश किया गया है। इसमें प्रतिष्ठोपयोगी सामग्रीका भी प्रमाणभूत निर्देश है और मश्च वथा स्तुति आदि वचनोंका भी डत्तम संग्रह है। प्रतिष्ठाविधिके छिये यह प्रकरण बहुत ही आधारभूत और सुविद्यत समझा जाने योग्य है।

३७ प्रतिष्ठा और अन्य बहुतसी कियाओं में 'मुद्राकरण सावश्यक' होता है, इसिक्टिये ३७ वें द्वारमें, शिक्ष किया प्रकारकी मुद्राओंका वर्णन किसा गया है।

वै८ वन्दीरचना और प्रतिष्ठाविषयक कियाओं में ६४ बोधिमियोंके बद्धादिका आलेखन किया जाता है, इसकिये १८ वें द्वारमें, इन योगिनियोंके नाम बतकाये गये हैं। ३९ वें द्वारमें, 'तीर्थवाचा' करने वालेको किस तरह वात्राविवि करना चाहिने और जो वात्रानितित्त संघ बीकालना बाद्दे वसे किस विविधे प्रस्थानादि कृत्य करने चाहिने - इस विववका उपयुक्त विधान किया गया है। इसमें संघ नीकालने वालेको किस किस प्रकारकी सामग्रीका संग्रह करना चाहिने और वात्राविंगोंको किस किस प्रकारकी सहायता पहुंचाना चाहिने - इत्यादि वातोंका भी संझेपमें पर सारभूत रूपमें ज्ञातच्य उलेख किया गया है।

४० वें द्वारमें, पर्वाद तिथियोंका पाछन किस नियमसे करना चाहिये, इसका विधान, अन्यकारने अवसी सामाचारीके अनुसार, प्रतिपादित किया है। इस तिथिन्यवहारके विषयमें, जुदा जुदा गच्छके अनुयाथियोंकी जुदी जुदी मान्यता है। कोई उदय विथिको प्रमाण मानता है, तो कोई बहुमुक्त विथिको प्राह्म कहता है। पादिक, चातुर्मासिक और सांवरसरिक पर्वके पाछनके विषयमें भी इसी तरहका गच्छवासियोंका पारस्परिक वडा मतमेद है। इस मतमेदको छे कर प्राचीन काछसे जैन संप्रदायोंमें परस्पर कितनाक विरोधमावपूर्ण न्यवहार चछा आवा दिखाई देता है। श्रीजिनप्रम सूरिने अपने इस प्रन्थमें, उसी सामावारीका प्रतिपादन किया है जो सरतर गच्छमें सामान्यतया मान्य है।

धर वें द्वारमें, अंगविद्यासिखिकी विधि कही गई है। यह 'अंगविद्या' नामक एक बास है जो भागममें नहीं गिना जाता, पर इसका स्थान भागमके जितना ही प्रधान माना जाता है। इसिंध वे इसकी साधनाविधि यहांपर स्वतंत्र रूपसे नतकाई गई है। यह विधि प्रन्थकारने, सैद्धान्तिक विजयसन्द्रसूरिके उपवेश्से प्रविद की है, ऐसा इसके अंतिम उद्धेलमें कहा है।

इस प्रकार, विधिप्रपामें प्रतिपादित मुक्य ४१ द्वारोंका, यह संक्षिप्त विश्वयनिर्देश है। इस निर्देशके वाचनसे, जिज्ञासु जनोंको कुछ करपना आ सकेगी कि यह प्रन्थ कितने महत्त्वका और अलभ्य सामग्रीपूर्ण है। इस प्रकारके अन्य अन्य आचार्योंके बनाये हुए और भी कितनेक विधि-विधानके ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, पर वे इस प्रम्थके जैसे कमबद्ध और विशव रूपसे बनाये हुए नहीं ज्ञात होते। इस प्रकारके ग्रन्थोंमें यह 'शिरोमणि' जैसा है ऐसा कहनेमें कोई अस्युक्ति नहीं होती।

\*

प्रत्यकार जिनप्रस सूरि कैसे बडे भारी विद्वान् और अपने समयमें एक अद्वितीय प्रभावशास्त्री पुरुष हो गये हैं इसका पूरा परिचय तो इसके साथ दिये हुए उनके जीवनचरित्रके पहनेसे होगा, जो हमारे खेहास्पद धर्मबन्धु बीकानेरनिवासी इतिहासप्रेमी श्रीयुत अगरचन्द्रजी और भंवरसास्त्रजी नाहटाका लिखा हुआ है। इसिलिये इस विषयमें और कुछ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

# संपादनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय।

इस प्रम्थका संपादन करनेमें हमें तीन हसालिखित प्रतियां प्राप्त हुई थीं -- जिनमें मुख्य प्रति प्नाके भाण्यास्कर प्राप्यविद्यासंशोधन मन्दिरमें संरक्षित राजकीय प्रम्थसंग्रहकी थी। यह प्रति बहुत प्राचीन और शुद्धप्राय है। इसके अन्तमें लिखनेवालेका नामनिर्देश और संवतादि नहीं दिया गया, इसलिबे यह ठीक ठीक तो नहीं कहा जा सकता कि यह कवकी लिखी हुई है; पर पत्रादिकी स्थिति देखते हुए प्रायः संवत् १५०० के आसपासकी यह लिखी हुई होनी ऐसा संभवित अनुमान किया जा सकता है। इस प्रतिका पीछेसे किसी तज्ज विद्वान् यतिजनने ख्य अच्छी तरह संशोधन भी किया है और इसलिये यह प्रति शुद्धप्रायः है, ऐसा कहना चाहिये।

दूसरी प्रति श्रीमान् उपाध्यायवर्षं श्रीशुक्तसागरकी महाराजके निजी संप्रहकी मिली थी। पर यह नई ही लिकी हुई है और श्रुद्धिकी दृष्टिसे कुछ विशेष उल्लेखयोग्य नहीं है। तीसरी प्रति बीकानेरके अंबारकी थी जो श्रीयुत अगरचंदजी नाइटा द्वारा प्राप्त हुई थी। यह प्रति भी नई ही लिखी हुई है पर कुछ गुद है । इसके अन्त भागमें, जिनप्रमस्दिक्त 'देखपूजाविधि' नामक खतंत्र प्रकरण लिखा हुआ मिका,जिसे उपयोगी समझ कर इसने इस प्रन्थके परिद्यिष्टके रूपमें मुद्रित कर दिया है। असलमें यह पूजाविधि भी इसी प्रन्थका एक अवान्तर प्रकरण होना चाहिये। परंतु न मालुम क्यों प्रन्थकारने इसको इस प्रन्थमें सिविष्ट न कर जुदा ही प्रकरण रूपसे प्रथित किया है। संभव है कि यह देवपूजाविधि प्रत्येक गृहस्य जैनके लिखे अवश्य और नित्य कर्तव्य होनेसे इसकी रचना खतंत्र रूपसे करना आवश्यक प्रतीत हुआ हो, ता कि सब कोई इसका अध्य-यन और लिख कर्तव्य होनेसे इसकी रचना खतंत्र रूपसे करना आवश्यक प्रतीत हुआ हो, ता कि सब कोई इसका अध्य-यन और लेखन आदि सुलभताके साथ कर सके। इस देवपूजाविधिमें गृहप्रतिमापूजाविधि, चैत्यकन्दनविधि, खपनविधि, छन्नभ्रमणविधि, पञ्चामृतस्वान्नविधि और शान्तिपर्वविधि आदि और मी आनुषङ्गिक कई विधियोंका समावेश कर इस विषयको संपूर्णतया प्रतिपादित किया गया है।

\*

उक्त प्रकारसे, प्रस्तुत प्रम्थके संपादनकी प्रेरणा कर, उपाध्याय श्रीसुखसागरजी महाराजने इस प्रकार किया-विधिके अमृदय निधिरूप प्रस्तुत प्रम्थराजके विशिष्ट स्वाध्यायका जो प्रशस्त प्रसंग हमारे लिये उपस्थित किया, तद्ये हम, अन्तमं, आपके प्रति अपना कृतक्कमाव प्रदर्शित कर; और जो कोई जिज्ञासु जन, इस प्रम्थके पठन - पाठनसे अपनी ज्ञानवृद्धि करके विधिमार्गके प्रवासमें प्रगतिगामी बनेंगे, तो हम अपना यह परिश्रम सफल समझेंगे - ऐसी आशा प्रकट कर, इस प्रसावनाकी यहांपर पूर्णता की जाती है। इस्टलम् ।

फाल्गुन पूर्णिमा विक्रम संवत् १९९७ धंवई

जिन विजय

<sup>\*</sup> यह प्रति बीकानेरके श्रीपूज्यजीके भंडारकी है आर इसके अन्तमें लिपिकर्ताने अपना समय और नामादि बतलानेवाली इस प्रकारकी पुष्पिका लिखी है —

<sup>&</sup>quot;संवत् १८९२ वर्षे मिती ज्येष्ठ शुक्त ५ तिथ्यां कुमुद्वारे श्रीहमीरगढ नयरे चतुर्मासी स्थिता पं० विधविलास लिखितं । श्रीमद्बृहत् करतर गच्छे श्रीकीर्तिरक्षसूरि संतानीया । श्रीफलवर्द्यानयरे लिखितं ॥"

# शासनप्रभावक श्रीजिनप्रमस्रि ।

[संक्षिप्त जीवन चरित्र]

छेखक - श्रीयुत अगरचन्दजी और भँवरकाळजी नाइटा, बीकानेर।

जिनशासनमें प्रभावक आचारोंका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्यों कि धर्मकी व्यावहारिक उन्नित उन्हीं पर निर्भर है। आत्मार्थी साधु केवल ख-कल्याण ही कर सकता है; किन्तु प्रभावक आचार्य ख-कल्याणके साथ साथ पर-कल्याण भी विशेष रूपसे करते हैं, इसी दृष्टिसे उनका महत्त्व बढ जाना खाभाविक है। प्रभावक आचार्य प्रधानतया आठ प्रकारके बतलाये हैं यथा —

# पावयणी धम्मकही बाई नेमित्तिओ तबस्सी य। बिजासिद्धा प कवी अट्टे प पभावगा भणिया॥

अर्थात् — प्रावचनिक, धर्मकयाप्ररूपक, वादी, नैमित्तिक, तपस्ती, विद्याधारक, सिद्ध और कवि ये आठ प्रकार के प्रभावक होते हैं।

समय समय पर ऐसे अनेक प्रभावकोंने जैन शासनकी सुरक्षा की है, उसे लाञ्कित और अपमा-नित होनेसे बचाया है, अपने असाधारण प्रभावद्वारा लोकमानस एवं राजा, बाहशाह, मंत्री, सेनापित आदि प्रधान पुरुषोंको प्रभावित किया है। उन सब आचार्योंके प्रति बहुत आदरमाव न्यक्त किया गया है और उनकी जीवनियां अनेक विद्वानोंने लिख कर उनके यशको अमर बनाया है। प्रभावक चरित्रादि प्रन्थोंमें ऐसे ही आचार्योंका जीवन वर्णन किया गया है।

#### प्रस्तुत ग्रन्थ -

इस विधिप्रपाके कर्ता श्रीजिनप्रम स्रि अपने समयके एक बड़े भारी प्रभावक आचार्य थे। उन्होंने दिल्लीके सुलतान महमद बादशाह पर जो प्रभाव डाला वह अद्वितीय और असाधारण है। उसके कारण सुसलमानोंसे होने वाले उपद्रवोंसे संघ एवं तीथोंकी विशेष रक्षा हुई और जैन शासनका प्रभाव बढा। उन्होंने विद्वत्तापूर्ण और विविध दृष्टियोंसे अत्यन्त उपयोगी, अनेक कृतियां रच कर साहित्य मंडारको समृद्ध बनाया। पं० लालचंद भगवानदास गांधीने उनके सम्बन्धमें "जिनप्रमस्रि अने सुलतान महमद" नामक गुजराती भाषामें एक अच्छी पुस्तक लिखी है। पर उसमें ज्यों ज्यों सामग्री उपलब्ध होती रही कों त्यों वे जोडते गये अतः श्रृंखला नहीं रही ? हम उस पुस्तकके मुख्य आधारसे, पर खतंत्र शैलीसे, नवीन अन्वेषणमें उपलब्ध प्रन्थोंके साथ सूरिजीका जीवन चरित्र इस निबन्ध में संकलित करते हैं।

#### जिनमभ सूरिकी गुरु परम्परा -

खरतर गच्छके सुप्रसिद्ध वादी-प्रभावक श्रीजिनपति सूरिजीके शिष्य श्रीजिनेश्वर सूरिजीके शिष्य श्रीजिनप्रबोध सूरि हुए। इनके गुरुश्राता श्रीमालगोत्रीय श्रीजिनसिंह सूरिजीसे खरतरगच्छकी लघु शाखा प्रसिद्ध हुई। इसका मुख्य कारण प्राकृत प्रबन्धावलीमें यह बतलाया गया है कि—एक वार श्रीजिनेश्वर सूरि जी पल्हूपुर (पालणपुर) के उपाश्रयमें विराजते थे, उस समय उनके दण्डके अकस्मात् तइतङ शब्द करते हुए दो दुकड़े हो गए। सूरिजीने शिष्योंसे पूछा कि—'यह तइतड़ाट कैसे हुआ!' शिष्योंने कहा—'भगवन्! आपके दण्डके दो दुकड़े हो गए'! यह सुन कर सूरिजीने उसके फलका विचार करते हुए निश्चय किया कि मेरे पश्चात् मेरी शिष्य-सन्तिनेंसे दो शाखाएं निकर्लेगी। अतः अच्छा हो, यदि में

खयं ही ऐसी व्यवस्था कर दूं ताकि भविष्यमें संघमें किसी प्रकारका कल्ह न हो और धर्म-प्रचारका कार्य सुचारु रूपसे चलता रहे।

इसी अवसर पर (दिल्लीकी ओरके) श्रीमाल संघने आ कर आचार्यश्रीसे विश्वित की — 'भगवन्! हमारी तरफ आजकल मुनियोंका विहार बहुत कम हो रहा है, अतः हमारे धर्मसाधनके लिये आप किसी योग्य मुनिको भेजें'। सूरिजीने पूर्वोक्त निमित्तका विचार कर श्रीमाल कुलोरपन्न जिनसिंह गणिको सं० १२८० में (!) आचार्य पद और पद्मावती मंत्र दे कर कहा—'यह श्रीमाल संघ तुम्हारे सुपुर्द है; संघके साथ जाओ और उनके प्रान्तोंमें विहार कर अधिकाधिक धर्मप्रचार करों'। गुरुदेवकी आज्ञाको शिरोधार्य कर श्रीजिनसिंह सूरि श्रावकोंके साथ श्रीमाल ज्ञातीय लोगोंके निवास स्थलोंमें विहार करने लगे। उपकारीके नाते समस्त श्रीमाल संघने श्रीजिनसिंह सूरिजीको अपने प्रमुख धर्माचार्य रूपमें माना।

#### जिनप्रभ सूरिकी दीक्षा-

श्रीजिनसिंह सूरिजीने गुरुप्रदत्त पद्मावती मंत्रकी, छः मासके आयंबिल तप द्वारा साधना प्रारम्भ की। तत्परताके साथ नित्य प्यान करने लगे। देवीने प्रगट हो कर कहा-'आपकी अब आयु बहुत थोड़ी रही है, अतः विशेष लामकी संभावना कम है'। आचार्यश्रीने कहा—'अच्छा, यदि ऐसा है तो मेरे पृष्ट्योग्य शिष्य कीन होगा सो बतलावें, और उसे ही शासनप्रभावनामें प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपसे सहायता दें'। पद्मावती देवीने कहा-'सोहिलवाड़ी नगरीमें श्रीमाल जातिके तांबी गोत्रीय महार्द्धिक श्रावक महाधर रहता है। उसके पुत्र रतपालकी भागी खेतलदेवीकी कुक्षिसे उत्पन्न सुभटपाल नामक सर्वलक्षणसम्पन्न पुत्र है. वही आपके पष्टका प्रभावक सूरि होगा'। देवीके इन वचनोंको सुन कर आचार्यश्री सोहिलवाड़ी नगरीमें पधारे । श्रावकोंने समारोह पूर्वक उनका स्वागत किया । एक वार आचार्यश्री श्रेष्टिवर्य्य महाधरके यहां पधारे । श्रेष्ठिवर्यने मिक्त-गद्-गद् हो कर कहा-'भगवन् ! आपने मुझ पर बड़ी कृपा की. आपके क्सभागमनसे मैं और मेरा गृह पावन हो गया, मेरे योग्य सेवा फरमावें!' आचार्यश्रीने कहा-'महानुभाव! तुम्हारा धर्मप्रेम प्रशंसनीय है. भावी शासन-प्रभावनाके निमित्त तुम्हारे बालकोंमेंसे सुभटपालकी मिक्षा चाहता हूं। संसारमें अनेक प्राणी अनेक वार मनुष्य जन्म धारण करते हैं लेकिन साधनाभावसे अपनी प्रतिभाको विकशित करनेके पूर्व ही परलेकवासी हो जाते हैं। मानव जन्मकी सफलताके लिये स्थाग ही सर्वोत्तम साधन है जिसके द्वारा धर्मका अधिकाधिक प्रचार और आत्माका कल्याण हो सकता है। आशा है तुम्हें मेरी याचना खीकृत होगी। इससे तुम्हारा यह बालक केवल तुम्हारे वंशको ही नहीं बल्कि सारे देश और धर्मको दीपाने वाला उज्ज्वल रत होगा।

१ इस प्रबन्धावलीकी एक पुरानी प्रति श्रीजिनविजयजीके पास है, उससे नकल करके जिनप्रभस्रि प्रबंधको हमने 'जैन सल्प्रप्रकाश' मासिकमें प्रकाशित किया। जिसका गुजराती अनुवाद पं॰ लालचंद भगवानदासने अपने 'जिनप्रभस्रि अने सुलतान महमद' नामक पुस्तकमें प्रकाशित किया है। प्रबन्धावर्लाकी एक और प्रति श्रीहरिसागरस्रिजीके पास भी देखी थी। वह प्रति सं॰ १६२२ आश्विन सुदि १५ को लिखी हुई थी। श्रीजिनविजयजी वाली प्रति भी लगभग इसके समकालीन लिखित प्रतीत होती है।

२ 'खरतर गच्छ पट्टावली संग्रह'में प्रकाशित १७ वी शताब्दीकी पट्टावली नं० ३ में लिखा है कि – इनका जन्म शुंसन्के तांबी श्रीमालके यहां हुआ था। ये उनके पांच पुत्रोंमेंसे तृतीय पुत्र थे। बीकानेरके जयचंदजीके मंडारकी पट्टावलीमें लिखा है कि बागब देशके वबीदा प्रामके किसी श्रायकके छोटे पुत्र थे। इन्हें ११ वर्षकी छोटी उम्रमें आचार्य पद मिला।

श्रीजिनप्रम स्रिजीके जन्म संवत्का उल्लेख कहीं देखने में नहीं आया; पर सं॰ १३५२ में इन्होंने कातन्त्र विश्रमदृत्तिकी रचना की थी। उस समय इनकी आयु २०-२५ वर्षकी आवश्य होगी, अतः जन्म सं॰ १३२५ के लगभग होना संभव है। प्रबन्धावलीमें दीक्षा का समय सं॰ १३२६ लिखा है पर वह शंकित माळ्म देता है।

महाधर सेठने आचार्यश्रीकी आज्ञाको सहर्ष स्वीकार की और अच्छे मुहूर्तमें सुमटपालको समारोह पूर्वक सं० १३२६ (१) में दीक्षा दिलाई। आचार्यश्रीने नवदीक्षित मुनिको खूब तत्परतासे शाखोंका अध्ययन कराया एवं साम्नाय पद्मावती मंत्र समर्पित किया—जिससे थोडे समयमें मुनिवर्य प्रतिभाशाली गीतार्थ हो गये। सं० १३४१ में किढिबाणा नगरमें श्रीजिनसिंह सूरिजीने उन्हें सर्वथा योग्य जान कर अपने पहपर स्थापित कर श्रीजिनश्रस्रि नामसे प्रसिद्ध किया। इसके कुछ समय पश्चात् श्रीजिनसिंह सूरिजी खर्गवासी हुए।

श्रीजिनप्रम सूरिजीके पुण्यप्रभाव और गुरुकृपासे पद्मावती देवी प्रत्यक्ष हुई। एक बार इन्होंने देवीसे पूछा कि—'हमारी किस नगरमें उन्नति होगी?' पद्मावतीने कहा—'आप योगिनी-पीठ दिछीकी ओर बिहार कीजिये। उधर आपको पूर्ण सफलता मिलेगी'। सूरिजी देवीके सङ्केतानुसार दिछी प्रान्तमें विचरने छगे'।

#### ग्रन्थ रचना -

सं० १३५२ में योगिनीपुर (दिल्ली) में माथुरवंशीय ठक्कर खेतल कायस्थकी अभ्यर्थनासे 'कातच्च विभ्रम' पर २६१ श्लोक प्रमाणकी वृत्ति बनाई। सूरिजी के उपलब्ध प्रन्थोंमें यह सर्वप्रथम कृति है।

सं० १३५६ में श्रेणिकचरित्र-द्वाश्रय काव्यकी रचना की।

सं० १३६३ का चातुर्मास अयोध्यामें किया । वहां साधु और श्रावकोंके आचारोंका विशदसंप्रह रूप इसी विधिप्रपा ग्रन्थको विजयादशमीके दिन रच कर पूर्ण किया । सं० १३६४ में वैभारगिरिकी यात्रा करके वैभारगिरिकल्प निर्माण किया और कल्पसूत्र पर 'सन्देह विषोषिध' नामक दृत्ति बनाई ।

सं० १३६५ के पौषमें अयोध्यामें (१) अजितशान्तिकी बोधदीपिका वृत्ति, (२) पौष कृष्णा ९ को उपसर्गहरकी अर्थकल्पलता वृत्ति, (३) पोष सुदि ९ के दिन भयहर स्तोत्रकी अभिप्रायचन्द्रिका वृत्ति बनाई। इन कुळ वर्षोंमें सूरिजीने पूर्व देशके प्रायः समस्त तीर्थोकी यात्रा कर, कई कल्प, स्तोत्र इत्यादि रचे।

संवत् १३६९ में मारवाड देशकी ओर विचरते हुए फलौधी तीर्धकी यात्रा कर वहांका स्तोत्र बनाया । कहा जाता है कि सूरिमहाराज प्रतिदिन एकाध नवीन स्तोत्रकी रचना करनेके पश्चात् आहार प्रहण करते थे । इसके फल खरूप आपने ७०० स्तोत्र जितने विशाल स्तोत्र-साहित्यकी रचना कर जैन मुनियोंके सामने एक उत्तम आदर्श उपस्थित किया । आपके निर्माण किये हुए स्तात्रोंकी सूची पीछे दी गई है ।

इस विशाल स्तोत्र-साहित्समेंसे अब केवल ७५ के लगभग ही उपलब्ध हैं। इनमें कई यमकमय, चित्रकान्य, आदि अनेक वैशिष्ट्यको लिये हुए हैं, जिससे सूरिजीके असाधारण पाण्डित्सका परिचय मिलता है।

सूरिजीने संस्कृत, प्राकृत और देश्य भाषामें इस प्रकार सेंकडों ही स्तोत्रोंकी रचना की, और उसके साथ फारशी भाषामें मी उन्होंने कई स्तोत्र बनाये जो जैन साहित्यमें एकदम नवीन और अपूर्व वस्तु है।

<sup>9</sup> वहां तकका वह वृत्तान्त 'प्राकृत प्रबन्धावली' अन्तर्गत श्रीजिनप्रभस्दि प्रबन्धसे लिखा गया है।

२ उपदेशसप्तति (सं॰ १५०३ सोमधर्मगणिकृत) एवं सिद्धान्तस्तवावचूरि । अवसूरिकारने इन स्तोत्रोंको, तपागच्छीय सोमतिलकसूरिको, श्रीजनत्रभसूरिने पद्मावतीके सङ्केतसे तपागच्छका भावी उदय ज्ञात कर, भेंट करना लिखा है ।

शायद ये ही सबसे पहले जैनान्वार्य थे जिन्होंने यावनी भाषाका अध्ययन किया और उसमें स्तोत्र जैसी कृतियां भी कीं। दिल्लीमें अधिक रहने और मुसलमान बादशाहोंके दरबारमें आने-जानेके विशेष प्रसंगोंके कारण इनको उस भाषाके अध्ययनकी परम आवश्यकता माल्यम दी होगी। शायद बादशाहको, जैन देवकी स्तुति कैसे की जाती है इसका परिचय करानेके निमित्त ही इन्होंने उस भाषामें इन स्तोत्रोंकी रचना की हो।

सं० १३७६ में दिल्लीके सा० देवराजने शत्रुंजय, गिरनार आदि तीर्थोंका संघ निकाला। उस संघमें सूरिजी मी साथ थे। मिती ज्येष्ठ कृष्ण १ को शत्रुंजय तीर्थकी यात्रा की और मिती ज्येष्ठ शुक्र ५ को श्री गिरनार तीर्थकी यात्रा की। देवराजके संघ एवं इन तीर्थद्वयकी यात्राका उल्लेख सूरजीने खयं अपने तीर्थयात्रा स्तवन एवं त्रोटकमें किया है।

सं० १३८० में पादलिप्तसूरि कृत वीरस्तोत्रकी वृत्ति और सं० १३८१ में राजादिरुचादिगणवृत्ति, साधुप्रतिक्रमण-वृत्ति, सूरिमंत्राम्नाय आदि प्रन्थोंकी रचना की ।

सं० १३८२ के वैशाख ग्रुद्ध १० को श्रीफलवर्द्धि तीर्थकी यात्रा कर स्तीत्र बनाया ।

#### सुलतान कुत्बुद्दीन मिलन-

हमारी ओरसे प्रकाशित ऐतिहासिक जैन कान्यसंग्रहके 'जिनप्रभस्रि गीत' में लिखा है कि स्रिजीने सुलतान कुतुबुद्दीनको रिक्षित किया था। अठाही, आठम, चौथको सम्राट् कुतुबुद्दीन उन्हें अपनी समामें बुलाता था और एकान्तमें बैठ कर उनसे अपना संशय निवारण किया करता था। सुप्रसन्न हो कर सुलतानने गांव, हाथी आदि स्रिजीको लेनेके लिये कहा पर निस्पृह गुरुजीने उनमेंसे कुछ मी प्रहण नहीं किया।

सं० १३९२ में रचित 'नाभिनन्दनोद्धार प्रबन्ध'' में लिखा है कि—शत्रुक्षयोद्धारक समरसिंहने शाही फरमान ले कर संघ और श्रीजिनप्रभ सूरिजीके साथ मथुरा और हस्तिनापुरकी यात्रा की थी।

## महमद तुगलक प्रतिबोध<sup>र</sup>।

#### बादशाहका आमञ्जण-

सूरिजीके अद्भुत पाण्डित्यकी ख्याति सर्वत्र फैल चुकी थी। एक वार सं० १३८५ में जब आप दिल्लीके शाहपुरामें विराजमान थे तब दिल्लीपित सम्राट् महमद तुगलकने अपनी सभामें विद्वद्गोष्ठी

वह अपने धर्मका पावन्द था परंतु विधार्मियों पर अत्यानार नहीं करता था। वह मुखाओं और मौलवियोंकी रायकी परवाह नहीं करता था और प्राचीन सिद्धान्तों और परिपाटियोंको आंख बंध कर नहीं मानता था। उसने हिन्दुओंके साथ धार्मिक अत्यानार नहीं किया; और सती प्रधाको रोकनेका प्रयक्त किया। वह न्याय करनेमें किसीकी रियायत नहीं करता था और छोटे बढे सबके साथ एकसा बर्ताव करता था। विदेशियोंके प्रति वह बढा औदार्थ्य दिखलाता था
..... उसमें श्रीक विश्वव तक पहुंचनेकी श्रीकृति करी भी। उसे कोष अत्यी आता था और अरादी देखें वह आपेसे

१ यह प्रन्थ गुजराती अनुवाद सिह्त अहमदाबादसे छप चुका है।

र डॉ. ईश्वरीप्रसादके भारतवर्षके इतिहास (पृ०२२३-३२) में सुलतान महमद तुगलक संबन्धमें अच्छा प्रकाश डाला गया है। उस प्रन्थसे कुछ आवश्यक अंश नीचे दिया जाता है, इससे उसके खभाव चरित्रादिके विषयमें पाठकोंको अच्छी जाकानरी हो सकेगी। "महम्मद तुगलक – (सन् १३२५-१३५१ ई.) – अपने पिता गयासुद्दीनकी मृत्युके बाद शाहजादा जूना महम्मद तुगलक नामसे दिल्लीकी गद्दी पर बैठा। दिल्लीके सुलतानों में वह सबसे अधिक विद्वान और योग्य पुरुष था। उसकी स्मरण शिक्त और बुद्धि अलीकिक थी और मिलाक्क बड़ा परिष्कृत था। अपने समयकी कला तथा विज्ञानका वह ज्ञाता था, और बड़ी आसानी तथा खूबीके साथ पारसी भाषा बोल और लिख सकता था। उसकी मौलिकता, वक्तृत्व और विद्वत्ता देख कर लोग दंग रह जाते थे और उसे सृष्टिकी एक अद्भुत चीज समझते थे। तर्कशासका वह बड़ा पंडित था और उस विषयके प्रकाण्ड विद्वान भी उससे शास्त्राई करनेका साहस नहीं करसे थे।

करते हुए पण्डितोंसे पूछा कि—'इस समय सर्वोत्तम विद्वान कौन है ?' इसके उत्तरमें ज्योतिकी आराधरने श्रीजिनप्रभ स्रिजीके गुणोंकी प्रशंसा करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान् बतळाया । बादशाह एकं विद्वान्यसनी सम्राट् था, वह विद्वानोंका खूब आदर करता था। उसकी समामें सदैव बहुतसे चुने हुए पण्डित विद्वानोंकी किया करते थे, जिसमें सम्राट् खयं रस लिया करता था। अतः पं० धाराधरसे श्रीजिनप्रभ स्रिजीका नाम श्रवण कर उन्होंके द्वारा आचार्य श्रीको अपनी राजसभामें बहुमान पूर्वक बुळाया।

### बादशाहसे मिलन व सत्कार-

सम्राट्का आमम्नण पा कर मिती पोषशुका २ को संध्याके संमय सूरिजी उससे मिले । सम्राट्ने अपने अत्यन्त निकट सूरिजीको बैठा कर भक्तिके साथ उनसे कुशलप्रश्न पूछा । सूरिजीने प्रत्युत्तर देते हुए नवीन कान्य रच कर आशीर्वाद दिया जिसे सुन कर सम्राट् अत्यन्त प्रमुदित हुआ। लगभग अर्थरात्रि तक सूरिजीके साथ सम्राट्की एकान्त गोष्ठी होती रही । रात्रि अधिक हो जानेके कारण सूरिजी क्हीं रहे । प्रातःकाल पुनः सम्राट्ने सूरिजीको अपने पास बुलाया; और सन्तुष्ट हो कर १००० गाय, इन्यसमूह, श्रेष्ठ उद्यान, १०० वस्त, १०० कम्बल, एवं अगर, चंदन, कर्प्रादि सुगन्धित इन्य उन्हें अर्पण करने लगा । परन्तु—'जैन साधुओंको यह सब अकल्पनीय हैं'— इत्यादि समझाते हुए सूरिजीने उन सबका लेना असीकार किया । किन्तु सम्राट्को अप्रीति न हो इसलिये राजाभियोग वश उनमेंसे केवल कम्बल वस्त्रादि अल्प वस्तुयें कुछ प्रहण कीं ।

सम्राट्ने विविध देशान्तरोंसे आये हुए पण्डितोंके साथ सूरिजींकी वाद-गोष्ठी करवा कर दो श्रेष्ठ हाथी मंगवाये । उनमेंसे एक पर श्रीजिनप्रभ सूरिजीको और दूसरे पर उनके शिष्य श्रीजिनदेव सूरिजीको चढा' कर, अनेक प्रकारके शाही वाजित्रोंके समारोह पूर्वक, पौपध शालामें पहुंचाया । उस समय भद्दादि लोग विरुदावली गा रहे थे, राज्यधिकारी प्रधान-वर्ग मी, चारों वर्णकी प्रजाके सहित, उनके साथ थे । संघमें अपार आनंद छा रहा था; आचार्य महाराजकी जयध्विनसे आकाश गूंज रहा था । श्रावकोंने इस सुअवसर पर आडंबरके साथ प्रवेश-महोत्सव किया और याचकोंको प्रचुर दान दे कर सन्तुष्ट किया । संघरका और तीर्थरक्षाके फरमान —

सम्राट्का सूरिजीसे परिचय दिनों-दिन बढने लगा जिससे उनके विद्वतादि गुणोंकी उसके वित्त पर जबरदस्त छाप पड़ी। उस समय जैनों पर आये दिन नाना प्रकारके उपद्रव हुआ करते थे।

बाहर हो जाता था। वह वाहता था कि लोग उसके सुधारोंका क्षीघ्र स्वीकार कर लें। जब उसकी आज्ञाके पालनमें आनाकानी होती अथवा विलम्ब होता था तो वह निर्दय हो कर कठोर-से-कठोर दण्ड देता था। विद्वान् होनेके साथ ही साथ महम्मद एक वीर सिपाही और कुशल सेनापित भी था। शुदूर प्रान्तोंमें कई वार उसने युद्धमें महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त की बी। ..... वह कठोर हदव होते हुए भी उदार था। अपने अर्मका पाषन्द होते हुए भी कहरता और पक्षपात प्राप्त के दूर रहता था। और अभिमानी होते हुए भी समका विनय प्रशंसनीय था। ......

महम्मद खेच्छाचारी था - परंतु उसकी चित्तकृति उदार थी। शासन-प्रबन्धके संबन्धमें वह धर्माधिकारियोंको जरा मी इस्तक्षेप नहीं करने देता था और हिन्दुओं के प्रति उसका न्यवहार अन्य सुरुतानोंकी अपेक्षा अधिक निष्पक्ष और सौजन्यपूर्ण था। वह बडा न्यायप्रिय था। शासनके छोटे बडे सभी कामोंकी खयं देख भारू करता था और फकीर तथा गृहस्थ सभीको न्यायकी दृष्टिसे समान समझता था।"

9 यदापि हाथी पर आरोहण करना मुनियोंका आचार नहीं है, परन्तु शासन-प्रभावनाका महान् लाभ एवं समादके विशेष आग्रहके कारण यह प्रकृति अपवाद रूपसे हुई ज्ञात होती है। सं॰ १३३४ में रचित प्रमावकचरित्रमें भी, स्राचार्यके गाजकड होनेका उन्नेस निकता है।

अतः समस्त खेताम्बर दर्शनकी उपद्रवसे रक्षा करनेके लिये सम्राट्ने एक फरमान पत्र स्रिजीको समर्पण किया। गुरुश्रीने चारों दिशाओमें उस फरमानकी नकलें मेज दीं जिससे शासनकी बड़ी भारी उसति हुई। इसी प्रकार एक दिन स्रिजीने तीर्योंकी रक्षाके लिये सम्राट्का ध्यान आकर्षित किया। सम्राट्ने तत्काल शत्रुख्य, गिरनार, फलौबी आदि तीर्योंकी रक्षाके लिये फरमान पत्र लिखवा कर दे दिये। उन फरमान पत्रोंकी नकलें भी तीर्थोंमें मेज दीं गई। अन्य समय एक वार स्रिजीके उपदेशसे सम्राट्ने बहुत बन्दियोंको कैदसे मुक्त कर दिया।

सं० १३८५ की माघ शुद्धि ७ को दिल्लीमें सूरिजीने 'राजप्रासाद" नामक शत्रुंजय कल्प बनाया।
कन्यानयनकी चमत्कारी प्रतिमाका उद्धार —

संवत् १३८५ में आसीनगर (हांसी) के अल्लिय वंशके किसी कूर व्यक्तिने श्राकों एवं साधुओंको बंदी बना कर उनकी विडम्बना की। उसने कन्यानयनके श्रीपार्श्वनाय खामीकी पाषाण मय प्रतिमाको खण्डित कर दी, और सं० १२३३ आषाड सुद्धि १० गुरुवारको, श्रीजिनपित सूरिजी द्वारा प्रतिष्ठित एवं उनके चाचा विक्रमपुर नित्रासी सा० मानदेव कारित, २३ अंगुल प्रमाण वाली श्रीमहावीर भगवानकी चमत्कारी प्रतिमाको अखण्डित रूपसे ही गाड़ीमें रख कर दिल्ली ले आया। सम्राट् उस समय देवगिरिमें था। अतः उसके आने पर उसकी आज्ञानुसार व्यवस्था करनेके विचारसे उस जिनविम्बको तुगुलकाबादके शाही खजानेमें रख दिया। इससे वह प्रतिमा पंदह मास पर्यन्त तुर्कोंके आधिकारमें रही।

महावीर प्रभुकी इस प्रतिमाका यह चृत्तान्त झात कर सूरि महाराज सोमवारके दिन राजसमामें पंधारे । उस समय वृष्टि हो रही थी जिससे उनके पैर कीचड़से भर गये थे। सम्राट्ने यह देख कर मिल्लक काफर हारा अच्छे विद्यां उनके पैर पुंछवाये। सूरिजीने बहुत ही भाव-गिर्भित काव्य द्वारा सम्राट्को आशीर्वाद दिया। उस काव्यकी व्याख्या करने पर सम्राट्के हृदयमें अत्यन्त चमत्कृति पैदा हुई। अवसर जान कर सूरि महाराजने उपर्युक्त महावीर प्रतिमाका चृत्तान्त बतला कर सम्राट्से, उसे जैनसंघको समर्पण कर देनेके लिये निवेदन किया। सम्राट्ने सूरिजीकी आज्ञाको सहर्ष खीकार की। तुगुलकाबादके खजानेसे असूअग मिल्लकोंके कन्धे पर विराजमान करा कर प्रभुप्रतिमाको राजसभामें मंगवाई और सम्राट्ने दर्शन करके सूरि महाराजको समर्पण कर दी। उस चमत्कारी प्रतिमाकी प्राप्तिसे संघको अपार हर्ष हुआ। समस्त संघने एकत्र हो कर बड़े समारोहके साथ सुखासनमें विराजमान कर 'मिल्किताजदीन सराय' के जिनमन्दिरमें उसे स्थापित की। सूरिजीने वासक्षेप किया, और आवक्लोग प्रतिदिन पूजन करने लगे।

### कन्यानयकी प्रतिमाका पूर्व इतिहास-

इस प्रतिमाने पूर्व इतिहासके विषयमें सूरिजीने 'कन्यानयन' तीर्धकल्पमें लिखा है कि — सं० १२४८ में पृथ्वीराज चोहानके, सहाबुद्दीन गौरी द्वारा मारे जाने पर, राज्यप्रधान परम श्रावक सेठ रामदेवने स्थानीय श्रावक संघको लिखा कि — तुर्कोंका राज्य हो गया है, अतः महावीर प्रभुके बिंबको कहीं प्रच्छनरूपसे रखना आवश्यक है। इस सूचनासे वहांके श्रावकोंने दाहिमाज्ञातीय मंडलेश्वर कैमासके नामसे वसे हुए 'क्यंवास स्थल' में बालुके नीचे प्रतिमाको गाड़ दी।

सं० १३८६ में सूरिजीने ढिंपुरी तीर्थ स्तोत्रकी रचना की।

<sup>9</sup> इस कल्प का नाम 'राजप्रासाद' होनेका कारण सूरिजीने ही बताया है कि इसके रचना-प्रारंभके समय राजा-धिराज (महमद द्वुगुलक) संघ पर प्रसन्न हुए थे। उपर्युक्त फरमान द्वयकी प्राप्तिसे भी इसका समर्थन होता है।

सं० १३११ के दारुण दुर्भिक्षमें जीवन निर्वाहके लिये जाजओ नामक सूत्रधार कालाणयसे सुभिक्ष देशकी ओर चला। प्रथम प्रयाण योड़ा ही करना चाहिये यह विचार कर उसने रात्रिनिवास 'क्यंवास स्थल'में किया। अर्द्धरात्रिके समय उससे खप्तमें देवताने कहा—'तुम जहां सोये हो उसके कितनेक हाथ नीचे प्रभु महावीरकी प्रतिमा है। तुम उसे प्रकट करो ता कि तुम्हें देशान्तर न जाना पड़े और यहीं निर्वाह हो जाय!' संश्रम पूर्वक जग कर देवकथित स्थानको अपने पुत्रादिसे खुदवाने पर प्रतिमा प्रकट हुई। यह शुभ सूचना उसने श्रावकोंको दी। उन्होंने महोत्सवके साथ मन्दिरजीमें प्रतिमाको स्थापित की और सूत्रधारकी आजीविका बांध दी।

एक वार न्हवणकरानेके पश्चात् प्रमुबिंब पर पसीना आता दिखाई दिया । बार-बार पौंछने पर मी अविरल गतिसे पसीना आता रहा । इससे श्रावकोंने भावी अमंगल जाना । इतने ही में प्रभातके समय जेद्रुय लोगोंकी धाड़ आई । उन्होंने नगरको चारों तरफसे नष्ट किया । इस प्रकार प्रकट प्रभाव वाले महावीर भगवान, सं० १३८५ तक 'कयंवास स्थल' में श्रावकों द्वारा पूजे गये । इसके बादका वृत्तान्त ऊपर आ ही चुका है ।

#### कन्यानयन स्थान निर्णय-

पं० लालचंद भगवानदासका मत है कि उपर्युक्त कन्नाणय या कन्यानयन वर्तमान कानानूर है। पर हमारे विचारसे यह ठीक नहीं है। क्यों कि उपर्युक्त वर्णनमें, मं० १२४८ में उधर तुर्कीका राज्य होना लिखा है; किन्तु उस समय दक्षिण देशके कानानूरमें तुर्कीका राज्य होना अप्रमाणित है। 'युगप्रधानाचार्यगुर्वावली' में (जो कि श्री जिनविजयजी द्वारा सम्पादित हो कर 'सिंघी जैन प्रन्थमाला' में प्रकाशित होने वाली है) कन्यानयनका कई स्थलों उल्लेख आता है। उससे मी कन्नाणय, आसी नगर (हांसी) के निकट, वागड़ देशमें होना सिद्ध है। जिस कन्यानयनीय महावीर प्रतिमाके सम्बन्ध में ऊपर उल्लेख आया है उसकी प्रतिष्ठाके विषयमें भी गुर्वावलीमें लिखा है कि – सं० १२३३ के ष्येष्ठ सुदि ३ को, आशिकामें बहुतसे उत्सव समारोह होनेके पश्चात्, आषाढ महीनेमें कन्यानयनके जिनाल्यमें श्रीजिनपित सूरिजीन अपने पितृव्य सा० मानदेव कारित महावीर बिंबकी प्रतिष्ठा की और व्याष्ठपुरमें पार्श्वदेवगणिको दीक्षा दी। कन्यानयनके सम्बन्धमें गुर्वावलीके अन्य उल्लेख इस प्रकार हैं —

संवत् १३३४ में श्रीजिनचन्द्र सूरिजीकी अध्यक्षतामें कन्यानयन निवासी श्रीमाल ज्ञातीय सा० कालाने नागौरसे श्रीफलौधी पार्श्वनायजीका संघ निकाला, जिसमें कन्यानयनादि समप्र वागड़ देश व सपादलक्ष देशका संघ सम्मिलित हुआ था।

संवत् १२७५ माघ सुदि १२ के दिन, नागौरमें अनेक उत्सवोंके साथ श्रीजिनकुशल सूरिजीके वाचनाचार्य-पदके अवसर पर, संघके एकत्र होनेका जहां वर्णन आता है वहां 'श्रीकन्यानयन, श्रीआशिका, श्रीनरसट प्रमुख नाना नगर प्राम वास्तव्य सकल वागड़ देश समुदाय' लिखा है।

संवत् १३७५ वैशाख वदि ८ को, मिन्नदलीय ठकुर अचलसिंहने सुलतान कुतुबुदीनके फरमान से हिस्तिनापुर और मथुराके लिये नागौरसे संघ निकाला। उस समय, श्रीनागपुर, रुणा, कोसवाणा, मेइता, कडुयारी, नवहा, हुंझणु, नरमट, कन्यानयन, आसिकाउर, रोहद, योगिनीपुर, धामइना, जमुनापार आदि नाना स्थानोंका संघ सम्मिलित हुआ लिखा है। संघने क्रमशः चलते हुए नरभटमें श्रीजिनदत्तसूरि-प्रतिष्ठित श्रीपार्श्वनाथ महातीर्थकी वन्दना की। फिर समस्त वागइ देशके मनोरथ पूर्ण करते हुए कन्यानयनमें श्रीमहावीर भगवानकी यात्रा की।

श्रीजिनचन्द्र सूरिजीने खण्डासराय (दिल्ली) चातुर्मास करके मेडताके राणा मालदेवकी वीनतिसे विद्वार कर मार्ग में धामइना, रोहद आदि नाना स्थानोंसे हो कर, कन्यानयन पधार कर महावीर प्रभुको नमस्कार किया।

संवत् १३८० में सुलतान गयासुद्दीनके फरमान ले कर दिल्लीसे शत्रुंजयका संघ निकला। वह सर्व-प्रथम कन्यानयन भाया, वहां वीर प्रभुकी यात्रा कर फिर आशिका, नरभट, खाटू, नवहा, छुंसणू आदि स्थानोंमें होते हुए, फलौधी पार्श्वनाथजीकी यात्रा कर, शत्रुंजय गया।

उपर्युक्त इन सारे अवतरणोंसे कन्यानयनका, आशिकाके निकट नागड़ देशमें होना सिद्ध होता है। श्रीजिनप्रभ सूरिजीने कन्यानयनके पास 'कयंवासस्थल' का जो कि मंडलेश्वर कैमासके नामसे प्रसिद्ध था, उक्लेख किया है। मंडलेश्वर कैमासका संबन्ध भी कानानूरसे न हो कर हांसीके आसपासके प्रदेशसे ही हो सकता है। गुर्वावलीके अवतरणोंसे नागैरसे दिल्लीके रास्तेमें नरभट और आशिकाके बीचमें कन्यानयन होना प्रामाणित है। अनुसन्धान करने पर इन स्थानोंका इस प्रकार पता लगा है —

नरभट - पिलानी से ३ मील।

कर्यानयन - वर्तमान कन्नाणा दादरी से ४ मील जिंद रिसायतमें है।

आशिका - सुप्रसिद्ध हांसी।

पं० भगवानदासजी जैनने ठ० फेरु विरचित 'वस्तुसार' प्रन्यकी प्रस्तावनामें कन्यानयनको वर्तमान करनाल बतलाया है, परन्तु हमें वह ठीक नहीं प्रतीत होता । गुर्वावलीके उछेखानुसार करनाल कन्यानयन नहीं हो सकता ।

इसमें अब एक यह आपत्ति रह जाती है कि श्रीजिनप्रभ सूरिजीने खर्य 'कन्याननीय — महावीरकल्प' में कन्यानयनको चोल देशमें लिखा है। हमारे विचारसे यह चोल देश, जिस स्थानको हम बतला रहे हैं, पूर्वकालमें उसे मी चोल देश कहते हों। इस विषयमें विशेष प्रमाण न मिलनेसे विशेष रूपसे नहीं कह सकते; पर गुर्वावलीमें महावीर प्रतिमाकी प्रतिष्ठांके संबन्धमें जब यह उल्लेख है कि — सं० १२३३ के ज्येष्ठ सुदि ३ को, आशिकामें धार्मिक उत्सव होनेके पश्चात्, आषाटमें ही कन्यानयनमें महावीर विवकी प्रतिष्ठा श्लीजिनपति सूरिजी द्वारा हुई; और वहांसे फिर व्याष्ठपुर आ कर पार्श्वदेवको दीक्षित किया। श्लीजिनप्रभ सूरिजीने भी प्रतिमाको 'सा० मानदेव कारित, सं० १२३३ आषाट सुदि १० को प्रतिष्ठित, मानदेवको श्लीजिनपति सूरिजीका चाचा होना, और प्रतिष्ठा भी श्लीजिनपति सूरिजी द्वारा होना' लिखा है। उसी प्रकार ये सारी बातें प्राचीन गुर्वावलीसे भी सिद्ध और समर्थित हैं। पिछले उल्लेखोंमें भी, जो कि कन्यानयनके महावीर भगवानकी यात्राके प्रसङ्गमें हैं, कन्यानयनको वागड़ देशमें आशिकाके पास ही बतलाया है। इन सब बातों पर विचार करते हुए हमारी तो निश्चित राय है कि कन्यानयन कानानूर न हो कर वर्त्तमान कनाणा ही है। जिस प्रकार बागड़ देश श हैं, इसी प्रकार चोल देश मी दो हो सकते हैं।

सा० मानदेव के निवास स्थान विक्रमपुरको पं० छाछचंद भगवानदासने दक्षिणके कामानूर के पासका बतछाया है; पर यह विक्रमपुर तो निश्चिततया जेसलमेरके निकटवर्ती वर्तमान वीक्रमपुर है। श्रीजिनपति सूरिजीके रास में 'अत्य मरुमंडले नयर विक्रमपुरे' शब्दोंसे विक्रमपुरको मरुस्थलमें सूचित किया है। संभव है सा० मानदेव व्यापारादिके प्रसङ्गसे वागद देशके कन्यानयनमें रहते हों और वहीं श्रीजिनपति सूरिजीके जाने पर महावीर भगवानकी प्रतिष्ठा कराई हो।

'जैन स्तोत्र संदोह' भा० २ की प्रस्तावना, पृ० ४० में, इस विक्रमपुरको बीकानेर बतलाया है, पर वह भूल ही है। बीकानेर तो उस समय बसा मी नहीं या, उसे तो राव बीकाने, सं० १५४५ में बसाया है। पूर्वका विक्रमपुर जेसलमेर निकटक्तीं वर्तमान वीक्रमपुर ही है।

### देवगिरिकी ओर विहार और प्रतिष्ठानपुर यात्रा-

श्री जिनप्रम सूरिने दिल्लीमें इस प्रकारकी धर्म-प्रभावना करके महाराष्ट्र (दक्षिण)की और विहार किया। सम्राट्ने सूरिजीके विहारमें सब प्रकारकी अनुकूळतायें प्रस्तृत कर दीं। सूरिजीने सम्राट् एवं स्थानीय संघके संतोषके निमित्त श्री जिनदेव सूरिजीको, १४ साधुओंके साथ, दिल्लीमें ठहरनेकी आज्ञा दी। सूरिजी विहार-मार्गके अनेक नगरोंमें धर्म-प्रभावना करते हुए देवगिरि (दौळताबाद) पहुंचे। स्थानीय संघने प्रवेशोत्सव किया । वहांसे संघपति जगसिह, साहण, मल्लदेव आदि संघ-मुख्योंके सहित प्रतिष्ठानपुर पधारे और वहां जीवंत मुनिसुवत खामीकी प्रतिमाके दर्शन किये। यात्रा करके संघ सहित सूरिमहाराज पुनः देवगिरि पधारे। सं० १३८७ मा० शु० १२ के दिन 'दीवाळी ल्कप' की यहां पर रचना की।

### देवगिरिके जैन मन्दिरोंकी रक्षा-

एक बार, पेथड़, सहजा और ठ० अचलके करवाए हुए जिनमन्दिरोंको तुर्क लोग तोड़नेके लिये उद्यत हुए, तब सूरजीने शाही फरमान दिखला कर उन मन्दिरोंकी रक्षा की । इस प्रकार और मी अनेक तरहसे शासन-प्रभावना करते हुए, शिष्योंको सिद्धान्त-बाचना और तपौद्वहन कराते हुए, तीन वर्ष यहीं व्यतीत किये । इसी बीच सूरजीने उद्गट ऐसे बहुतसे बादियोंको शास्त्रार्थमें परास्त किया । अपने शिष्यों एवं अन्य गच्छके मुनियोंको काव्य, नाटक, अलङ्कार, न्याय, व्याकरण आदि शास्त्र पढाए ।

## दिल्लीमें जिनदेव सूरिद्वारा धर्म-प्रभावना -

इधर दिल्लीमें विराजित श्री जिनदेव सूरिजी, विजयकटक (शाही छावणीमें) में सम्राट्से मिले। सम्राट्ने बहुत सन्मानके साथ एक सराय (मुहला) जैन संघके निवास करनेके लिये दी। इस सराय का नाम 'सुलतान सराय' रखा गया। वहां सम्राट्ने पीषधशाला और जैनमन्दिर बनवा दिया, एवं ४०० श्रावकोंको सकुटुम्ब निवास करनेका आदेश दिया। पूर्वोक्त कन्यानयनके महावीर विम्बको, इस सरायमें सम्राट्के बनवाये हुए मन्दिरमें विराजमान किया गया। बेताम्बर, दिगम्बर एवं अन्य धर्मावलम्बी जन मी भक्तिभावसे इस प्रतिमाकी पूजा करने लगे। इस शासनोम्नतिके कायसे सम्राट् महम्मद तुगुलकका सुयश सर्वत्र फैल गया।

१. 'संस्कृत जिनप्रमस्दि प्रबन्ध' और शुभक्तीलगणिक कथाकोशमें लिखा है कि-जिनप्रभ स्रिजी सर्वत्र चैत्य परिपाटी करते हुए सुलतान महमद शाहके साथ देविगिरि पहुंचे । तब सा॰ जगसिंहने ३२००० मुद्रा व्यय कर प्रवेशोत्सव किया । स्थानीय चैत्योंकी वन्दना करते हुए, जब स्रिजी जगसिंहके गृहमन्दिर पर पहुंचे तो वहां के रक्षमय जिनिबम्बोंको देखकर स्रिजीन सिर धुनाया । जगसिंहके कारण पूछने पर कहा -'हमने बहुत स्थानोंमें जिनमन्दिरोंका बंदन किया पर एक तो आज तुम्हारे गृहमन्दिरको स्थावर तीर्थरूप और दूसरे जंगम तीर्थरूप जंघरालपुरमें तपागच्छीय सोमतिलकस्रि को देखा ।

२. विशेष जाननेके लिये 'जिनमभसूरि अने सुलतान महमद' पृ॰ ७९ से १०१ तक देखना चाहिए।

३. हर्षपुरीय गच्छके मलधारि श्री राजशेखरस्रिने अपने बनाये हुए न्यायकन्दली विवरणमें, स्रिजीका अपने अध्यापक कपसे स्मरण किया है। उन्होंने स्रिजीको न्यायकंदली॰ प्रत्यका अध्ययन किया था। रुद्रपक्षीय गच्छके संघतिलकस्रिने सम्यक्त्वसप्तिकावृक्तिमें स्रिजीको अपना विद्यागुरु बतलाया है। इसी तरह, सं॰ १३४९ में नागेन्द्र गच्छके श्री महीवेण स्रिने अपनी स्यादादमक्तरीमें जिनप्रभ स्रिजी द्वारा प्राप्त सहायताका उक्केच किया है।

### सम्रादका सारण और आपंत्रण-

एक वार दिल्लीमें बादशाह महम्मद तुगुलक अपनी समामें विद्वानोंके साथ विद्वतेष्ठी करता था। उसको किसी शाकीय विचारमें सन्देह उत्पन्न हो जाने पर उपस्थित पण्डितों द्वारा समाधान न होनेसे एकाएक श्रीजिनप्रम सूरिजीकी स्मृति हो आई। उसने कहा — 'यदि इस समय राजसमामें वे सूरि विच-मान होते तो अवश्य हमारे संशय का निराकरण हो जाता। सचमुच उनकी विद्वत्ता अगाध है।' इस प्रकार सम्नाट्के मुखसे सूरिजीकी प्रशंसा सुन कर दौलताबादसे आए हुए ताजुलमिलकने शिर हुका कर निवेदन किया — 'खामिन्! वे महात्मा अमी दौलताबादमें हैं, परंतु वहांका जलवायु अनुकूल न होनेसे वे बहुत हा हो गये हैं!' यह सुन कर प्रसन्नता पूर्वक सूरिजीके गुणोंका स्मरण करते हुए उस मिलकिको आज्ञा दी कि तुम शीव्र दुवीरखाने जाकर फरमान लिखा कर सामग्री सिहत मेजो, जिससे वे आचार्य देविगिरिसे यहां शीव्र पहुंच सकें। सम्नाट्की आज्ञासे मिलकिने वैसा ही किया। यथा समय शाही फरमान दौलताबादके दीवानके पास पहुंचा। सूबेदार कुतुहल्खानने सूरिजीको दिल्ली पधारनेके लिये सिवनय प्रार्थना करते हुए शाही फरमान बतलाया। सूरि महाराजने सप्ताह भरमें (१० दिन बाद) तैयार होकर क्येष्ठ सुदि १२ को राजयोगमें संघके साथ वहांसे प्रास्थान किया।

#### अल्लाबपुरमें उपद्रव निवारण -

स्थान स्थानमें धर्म-प्रभावना करते हुए सूरि महाराज अलावपुर दुर्ग पधारे । असिहण्यु म्लेच्छोंको एक जैनाचार्यकी इस प्रकारकी महिमा सहा नहीं हुई । उन लोगोंने सथवाडेके लोगोंकी बहुतसी वस्तुएं छीन लीं एवं इसी प्रकार कीतने ही उपद्रव करने प्रारम्भ कर दिये । जब दिल्लीमें विराजमान श्रीजिनदेव सूरजीको यह हत्तान्त ज्ञात हुआ तो उन्होंने तत्काल सम्माट्को सारा हाल कह सुनाया । सम्माट्ने बहुमान पूर्वक फरमान मेज कर वहांके मिल्लक द्वारा लोगोंकी सारी बस्तुएं वापिस दिला दीं । इससे सूरिजीका अञ्चत प्रभाव पदा, उन्होंने १॥ मास रह कर वहांसे प्रस्थान कर दिया । क्रमशः विचरते हुए जब आप सिरोह पहुंचे तो सम्माट्ने उन्हें देक्दूष्यकी माँति सुकोमल १० क्या मेज कर सत्कृत किया । वहांसे विहार करके दिल्ली पहुंचे ।

### दिल्लीमें सम्राट्से पुनर्मिलन -

जैनसंघ और सम्राट् उनके दर्शनोंके लिये चिर कालसे उत्कण्ठित था ही। पूज्य श्रीके शुभागमनसे उनका हृदय अल्पन्त प्रफुल्लित हो गया। मिती भादवा सुदि २ के दिन मुनिमण्डल एवं श्रावकसंघके साथ युगप्रधान गुरुजी राजसभामें पधारे। सम्राट्ने मृदु वचनोंसे वन्दन पूर्वक कुशल प्रश्न पूछा और अल्पन्त खेहवश सूरजीके हायको चुम्बन कर अपने हृदय पर रखा। सूरि महाराजने तत्काल ही नवीन निर्मित पद्यों द्वारा आशीर्वाद दिया। जिसे श्रवण कर सम्राट्का चित्त अल्पन्त चमत्कृत हुआ। सूरिजीके साथ वार्तालाप होनेके अनन्तर विशाल महोत्सव पूर्वक अपने हिन्दु राजाओं और प्रधान पुरुषोंके साथ वार्तित्रादि बजते हुए सन्मान पूर्वक सम्राट्ने सुलतान सरायकी पौषधशालामें उन्हें पहुंचा दिया। उनका मवेशोत्सव अपूर्व आनंददायक और दर्शनीय था।

## पर्युषणमें धर्म-प्रभावना -

मिती भादबा ग्रुक्ता ४ के दिन संघने महोत्सव पूर्वक पर्युषणाकरूप सूरिजीसे मिक्त पूर्वक श्रवण किया । सूरिजीके आगमन और प्रभावनाके पत्र पा कर देशाम्तरीय संघ हर्षित हुआ । सूरिजीने राजवन्दी श्रावकोंको अलीं रूपरोंके दण्डसे मुक्त कराया; एवं अन्य लोगोंको मी करुणावान् पृथ्यभीने केदसे खुड़ाया। जो लोग अवकृपा प्राप्त हो गए थे वे मी सूरिजीके प्रभावसे पुनः प्रतिष्ठाप्राप्त द्वए। सूरिजी निरन्तर राजसभामें जाते थे। उन्होंने अनेक वादियों पर विजय प्राप्त कर जिन शासनकी शोभा बढाई थी। सं० १३८९ के ज्येष्ठ सुदि ५ को 'वीरगणधर' कल्प और मिती मादवा सुदि १० को दिस्त्रीमें ही विविधतीर्थकल्प नामक अदितीय प्रम्यरक्षकी पूर्णाहुती की।

फाल्गुन मासमें, दौलताबादसे सम्राट्की जननी मगद्मई जहांके आने पर, चतुरङ्ग सेनाके साय बादशाह उसकी अभ्यर्थनामें सन्मुख गया। उस समय सूरि महाराज मी साय थे। वडशूण स्थानमें मातासे मिल कर सम्राट्ने सबको प्रचुर दान दिया। प्रधानादि अधिकारियोंको क्लादि देकर सन्कृत दिया। वहांसे दिल्ली आकर सूरिजीको क्लादि देकर सन्मानित किया।

### दीक्षा और बिम्बप्रतिष्ठादि उत्सव-

चैत सुदि १२ के दिन, राजयोगमें, सम्राट्की अनुमतिसे उसके दिये हुए साईबाणकी छायामें नन्दी स्थापना की । सूरिजीने वहां ५ शिन्योंको दीक्षित किया । मालारोपण, सम्यक्त्व प्रहण शादि धर्मकृत्व हुए । स्थिरदेवके पुत्र ठ० मदनने इस प्रसङ्ग पर बहुतसा द्रव्य व्यय किया ।

मिती आषाढ सुदि १० को नवीन बनवाये हुए १३ अईत बिंबोंकी सूरिजीने महोत्सव पूर्वक प्रतिष्ठा की । बिम्बनिर्माता एवं सा० पहराजके पुत्र अजयदेवने प्रतिष्ठा-महोत्सवमें पुष्कळ द्रव्य व्यय किया ।

### सन्नाद् समर्पित भद्दारक-सरायमें प्रवेश -

धुलतान सराय राजसमासे काफी दूर थी; अतः सूरिजीको हमेशा आनेमें कष्ट होता है ऐसा विचार कर सम्राट्ने अपने महलके निकटवर्ती धुन्दर भवनों वाली नवीन सराय समर्पण की । श्रावक-संवको बहां पर रहनेकी आज्ञा देकर बादशाहने उसका नाम 'महारक सराय' प्रसिद्ध किया । वहां पर वीरप्रभुका मन्दिर व पौषधशाला बनवाई । सं० १३८९ मिती आषाद कृष्णा ७ को, उत्सव पूर्वक सूरि महाराजने पौषधशालामें प्रवेश किया । इस प्रसङ्ग पर विद्वानों एवं दीन अनाधोंको यथेष्ट दान दिया गया ।

## मधुरा तीर्थका उद्घार-

मार्गशिर महिनेमें सम्राट्ने पूर्व देशकी ओर विजय प्राप्त करनेके हेतु ससैन्य प्रस्थान किया। उस समय उन्होंने सूरिजीको मी वीनित करके अपने साथमें लिये। स्थान स्थान पर बन्दीमोचनादि द्वारा शासन-प्रभावना करते हुए सूरि महाराजने मथुरा तीर्थका उद्घार कराया।

## इस्तिनापुरकी यात्रा और मतिष्ठा-

शाही सेनाके साथ पैदल विहार करते हुए स्रिजीको कष्ट होता है, यह विचार कर सम्राट्ने खोजे जहां मिलको साथ उन्हें आगरेसे दिल्ली छोटा दिया। हस्तिनापुरकी यात्राका फरमान लेकर आचार्य श्री दिल्ली पहुंचे। चतुर्विध संघ हस्तिनापुरकी यात्राके निमित्त एकत्र हुआ। श्रुभ मुहूर्तमें बोहित्य (चाहड पुत्र) को संघपतिका तिलक कर वहांसे प्रस्थान किया। संघपति बोहित्यने स्थान स्थान पर महोत्सव किये।

तीर्थभूमिमें पहुंच कर तीर्थको बधाया । नवनिर्मित शान्तिनाय, कुंधुनाय, अरमाय आदि तीर्थकरों-के बिम्बोंकी स्रिजीसे प्रतिष्ठा करवाई । अंबिकादेवीकी प्रतिमा स्थापित की । संघपतिने संघवात्सस्यादि किये । संघने का, मोजन आदि द्वारा याचकोंको सन्तुष्ट किया । संवत् १३८९ वैद्यास श्रुदि ६ के दिन रचित, हिस्तिनापुर तीर्धकल्पमें, संघ सहित यात्रा करनेका सूरिजीने खयं उल्लेख किया है। तीर्धयात्रासे लौट कर सूरिजीने वैशाख सुदि १० के दिन श्रीकन्यानयनके महावीर बिम्बको सम्राट्के बनवाये हुए जैन मन्दिरमें महोत्सव पूर्वक स्थापित किया।

इधर सम्राट् मी दिग्विजय करके विल्ली लीटा । जैनमन्दिर और उपाश्रयोंमें उत्सव होने छगे । सम्राट् एवं सूरिजीका सम्बन्ध उत्तरोत्तर घनिष्ठता प्राप्त करने लगा । अतः सूरिजी और सम्राट् दोनोंके द्वारा जिनशासनकी बड़ी प्रभावना होने लगी । सूरिजीके प्रभावसे दिगम्बर श्वेताम्बर समस्त जैन संघ व तीर्थोंका उपदव शाही फरमानों द्वारा सर्वथा दूर हो गया ।

### प्रन्थान्तरोंके चमत्कारिक उल्लेख-

सुलतान प्रतिबोधका उपर्युक्त बृत्तान्त, विविधतीर्यकल्प प्रन्थान्तर्गत 'श्रीकन्यानयन-महावीर प्रतिमाकल्प' और रुद्रपष्टीय गच्छके श्रीसोमतिलक सूरि कृत 'कन्यानयन-श्रीमहावीर-तीर्थकल्प परिशेष' से लिखा गया है जो कि प्रथम खयं सूरि महाराजकी और दूसरी समकालीन रचना है। अब प्राकृत जिनप्रमसूरिप्रबन्धादि प्रन्थान्तरोंसे सूरिजी एवं सम्राट् सम्बन्धी विशेष बातें संक्षेपमें दी जाती हैं।

#### पद्मावती सांनिध्य -

पद्मावती देवीकी सूचनानुसार सूरिजी दिल्लीके शाहपुरामें आकर ठहरे। एक वार शौचभूमि जाते समय अनार्योंने लेष्टु (ढेला-पत्थर) आदि द्वारा उन्हें अपमानित किया। पद्मावती देवीने उन अनार्योंको उचित शिक्षा दी। इससे उन्होंने भाग कर सुलतान महमदशाहसे सारा वृत्तान्त कहा। उसने चमत्कृत हो कर सूरिजीको अपने यहां बुलाया। सूरिजीके कुम्भकासनादि द्वारा सम्राट्का चित्त अल्यन्त प्रभावित हुआ।

#### व्यन्तरोपद्रव निवारण-

एक वार सम्राट्ने सूरिजीसे कहा — 'मेरी प्रिया बाळादेको किसी व्यन्तरकी बाधा है जिससे वह बखप्रहणादि शरीर शुश्रूषा नहीं करती । आपका प्रभाव असाधारण है अतः कृपया किसी प्रकारसे इस व्यन्तरोपद्रवका निवारण करें'। सूरिजीने कहा, — 'अच्छा ! उसके पास जाकर कहो कि जिनप्रभ सूरि आते हैं।'
सम्राट्ने वैसा ही किया । सूरिजीके आगमनकी बात सुन कर बाळादेने सहसा उठ कर दासीसे बस्न मंगा कर
पहन ळिये । सूरि महाराजके नाममें ही कैसा अद्भुत प्रभाव है इसका प्रत्यक्ष फल देख कर सम्राट् अस्यन्त
प्रसन हुआ, और सूरिजीको महल्में पधारनेकी वीनति की । सूरिजीने आते ही बाळादेके देहमें प्रविष्ट
व्यन्तरको कहा — 'दुष्ट ! तूं यहां कहांसे आया, चळा जा' । उसने जब जानेकी आनाकानी की तो गुरुदेवने
मेचनाद क्षेत्रपाळके दारा उसे भगा दिया । रानी खस्थ हो गई और सूरिजीके प्रति अस्यन्त भक्तिभाव
रखने लगी ।

#### इर्प्यालु राघव चेतनको शिक्षा -

एक वार सम्राट्की सेवामें काशीसे चतुर्दशिवधानिपुण मंत्र-तंत्रज्ञ राघवचेतन नामका ब्राह्मण आया। उसने अपनी चातुरीसे सम्राट्को रिष्ठत कर लिया। सम्राट् पर जैनाचार्य श्रीजिनप्रम सूरिजीका प्रमान उसे बहुत अखरता था। अतः उन्हें दोषी ठहरा कर, उनका सम्राट् पर प्रमाव कम करनेके लिये सम्राट्की मुद्रिका अपहरण कर सूरिजीके रजोहरणमें प्रच्छन रूपसे डाल दी। पद्मावती देवीसे वृत्तान्त ज्ञात कर सूरिजीने धीरेसे उस मुद्रिकाको राघव चेतनकी पगडी पर लटका दी। सम्राट् मुद्रिका न पा कर इधर उधर देखने लगा तो राघव चेतनने कहा — 'आपकी मुद्रिका सूरिजीके पास है!' सम्राट्ने जब सूरिजीकी ओर देखा तो उन्होंने

कहा - 'उल्टा चोर कोतवालको दण्डे!' वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है; मुद्रिका तो इसके मस्तंक पर पड़ी है और यह हमारे पास बतलाता है। जब सम्नाद्ने उसकी तलाशी ली तो वह अपनी करणीका फल पा कर म्लानमुख हो गया - ''खाड ख़के जो और को ता को कूप तैयार''।

## फलंदर मुक्ता मानमर्दन 🗝 🦠 🦠

इसी प्रकार फिर कभी राजसभामें खुरासानसे एक कलन्दर मुल्ला आया। उसने अपना प्रमाव जमाने और सूरिजीका प्रभाव घटानेके लिए अपनी टोपीको आकाशमें फेंक कर अधर रखी और गर्वपूर्वक सम्राट् से कहने लगा —'क्या कोई आपकी समामें ऐसा है जो इस टोपीको नीचे उतार सकता है!' सम्राट्ने सूरिजीकी ओर देखा। उन्होंने तत्काल रजोहरण फेंक कर उसके द्वारा टोपीको ताबित करते हुए फकीरके मस्तक पर गिरा दी'। इस कौशलसे हताश होकर कलन्दरने एक पनिहारीके मस्तक पर रहे हुए घडेको अधर स्तम्भित कर दिया। सूरिजीने कहा — 'घडेको स्तंभित करनेमें क्या है, बिना घडे पानीको स्तंभित कर वही श्रेष्ठ कला है'। सम्राट्ने मुल्लासे वैसा करनेको कहा परन्तु वह न कर सका। तब सूरिजीने तत्काल घडेको कंकरसे फोड कर पानीको अधर स्तंभित दिखला दिया।

#### अद्भुत भविष्य-वाणी -

एक समय सम्राट्ने शाही सभामें बैठे हुए समस्त पण्डितोंसे पूछा — 'कहिये! आज मैं किस मार्गसें राजवाटिकामें जाऊंगा!' सभी पण्डितोंने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार लिख कर सम्राट्को दे दिया। सम्राट्ने स्रिजीसे कहा तो उन्होंने भी अपना मन्तन्य लिख दिया। सब चिट्ठीयोंको अपने दुप्पट्टेमें बांध कर सम्राट्ने विचार किया, कि आज किसी ऐसे मार्गसे जाना चाहिए जिससे ये सब असस्ववादी सिद्ध हो जावें। विचारानुसार वह किलेके बुर्जको तुडवा कर नवीन मार्गसे राजवाटिकामें पहुंचा और एक वट इक्षकी छायामें बैठ कर सब पण्डितों और स्रिजीको बुलाया। सबके लेख पढे गये और वे असस्य प्रमाणित हुए। अन्तमें स्रिजीका लेख पढा गया। उसमें लिखा या — 'किलेके बुर्जको तोड कर राजवाटिकामें जा कर सुल्जतान वट इक्षके नीचे विश्राम करेंगे।' इस अद्भुत निमत्तको श्रवण कर सभी विद्यान और विशेषतः सम्राट् असन्त विस्मित हुए और सम्राट्ने स्पष्ट रूपसे सबके समक्ष स्रिजीकी इन शब्दोंमें स्तुति की कि — 'सच-मुच यह बात मनुष्यकी कल्पनासे भी अगम्य है। ये गुरु मनुष्य रूपमें साक्षात् परमेश्वर हैं।' इसी प्रकार अन्यदा सम्राट्के यह पूछने पर कि — 'मैं आज क्या खाऊंगा!' स्रुरिजीने निमित्त बलसे एक पुर्जेमें अपना मन्तन्य लिख दिया और भोजनानन्तर खोलनेको कहा। सुल्जानने ''खोल'' खाया और जब स्र्रिजीका लिखा हुआ पुर्जा देखा गया तो उसमें भी वही लिखा पाया।

## वट वृक्षको साथ चलाना -

एक बार सम्राट्ने देशान्तर जानेके लिये प्रस्थान कर एक शीतल छायावाले बृक्षके नीचे विश्वामं किया। सम्राट्ने आराम पा कर उस बृक्षकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि — 'यदि यह बृक्ष अपने साथ रहे तो क्या ही अच्छा हो!' सूरिजीने अपने लोकोत्तर विद्या-प्रभावसे बृक्षको भी सम्राट्का सहगामी बना दिया। पांच कोस तक बृक्ष साथ चला; फिर सूरिजीने सम्राट्के कहनेसे उस बृक्षको वापिस खस्थानं

९ सम्राद्के समक्ष मुहाकी टोपीको रजोहरण द्वारा आकाशसे गिरानेका उक्केस युगप्रधान श्रीजिनचंद्रस्रिजीके संबन्धमें मी आता है। इसी प्रकार अमावास्याके दिन पूर्णचंद्रका उदय करनेका प्रसङ्ग मी यु० जिनचन्द्रस्रि और सम्राद् अकवरके चरित्रोंमें आता है। इसारे विचारसे वे दोनों वार्ते श्रीजिनप्रभस्रिजीके सम्बन्धकी होंगी।

जानेकी आशा ही। तब हुध भी सम्राट्को नमस्कार करके खरणान चला गया। इस अनोखे चमत्कारसे सूरिजीके प्रति सम्राट्की श्रद्धा अत्विधिक दढ हो गई।

बादशाह महमद तुगुलक कमशः प्रयाण करते हुए मारवाड पहुंचा। वहांके लोग सम्राट्के दर्शनार्व आये। उन्हें उत्तम वसामरणोंसे रहित देख कर सम्राट्ने सूरिजीसे कहा — 'ये लोग खूटे हुएसे क्यों मासूम होते हैं!' सूरिजीने कहा — 'राजन्! यह मरुखली है; जलाभावके कारण धान्यादिकी उपज अस्मल्प होती है, अतएव निर्धनतावश इनकी ऐसी स्थिति है।' सम्राट्ने करुणाई होकर प्रस्थेक मनुष्यको पाँच पाँच दिव्य क्स और प्रस्थेक बीको दो हो सर्णसुद्धाएं एवं साड़ी प्रदान कीं।

#### महाबीर प्रतिमाका बोलना -

कम्यानयनकी श्री महावीर प्रतिमाको स्रिजीने सम्राट्से प्राप्त की थी, जिसका उल्लेख ऊपर आ ही चुका है। प्राह्मत श्रवन्थमें लिखा है कि — जिस समय सम्राट्ने उस प्रतिमाका दर्शन किया और स्रिजीने अतिमाको जैन संघके सुपूर्व करनेका उपदेश दिया, तब सम्राट्ने कहा — 'यदि यह प्रतिमा मुंहसे बोले तो में आपको दे सकता हूं।' इस पर स्रिजीने कहा — 'प्रतिमाकी विधिवत पूजा करनेसे वह अवश्य बोलेगी ।' सम्राट्ने कौतुकसे उनके कथनानुसार पूजन किया और दोनों हाथ जोड़ कर विनीत भावसे प्रतिमाको बोलनेके लिए प्रार्थना की। तत्काल ही देवप्रभावसे अपना दाहिना हाथ लम्बा करके वह इस प्रकार बोली —

## विजयतां जिनशासनमुख्यलं विजयतां मृभुजाधिपवल्लभा । विजयतां शुवि साहि महम्मदो विजयतां गुरुसूरिजिनप्रभः।

अपने पूछे हुए प्रश्नोंका प्रभुप्रतिमासे सन्तोषजनक उत्तर पा कर सम्नाट्के चित्तमें अल्पन्त चम-स्कृति उत्पन्न हुई और उस प्रतिमाकी पूजाके निमित्त खरह और मातंड नामक दो प्राम दिये और मन्दिर बनवा दिया ।

## सजादकी प्राष्ट्रंजय यात्रा और रायणकी द्धवर्षा -

एक बार सुलतानमें गुरुजीसे पूछा—'जिस प्रकार यह कान्हल महावीरका चमत्कारी तीर्थ है, क्या वैसा ही और कोई तीर्थ है!' सूरिजीने तीर्थाधिराज शत्रुंजयका नाम बतलाया। तब संघके साथ सम्राट् सूरिजीको लेकर शत्रुंजय गया। रायण रुंखकी यात्रा करते समय सूरिजीने कहा—'यदि इस रायणको नोतियोंसे बधाया जाय तो इसमेंसे दूधकी वर्षा होती है।' सम्राट्ने ऐसा ही किया, जिससे रायण रुंखसे दूध बारने लगा। इससे चमत्कृत हो कर सम्राट्ने वहां पर ऐसा लेख लिखवाया कि इस तीर्थकी जो अवहा करेगा उसे सम्राट्की अवज्ञाका महान् दण्ड मिलेगा। शत्रुंजयकी तल्डहीमें सर्व दर्शनोंके मान्य देवताओंकी मूर्तियां एकत्र कर मध्य भागमें जिनप्रतिमाको रखा और खयं सशक्त मुसाहिबोंके बीचमें बैठ कर लोगोंसे पूछा—'बड़ा कीन है!' लोग बोले—'आप ही बड़े हैं!' तो सुलतानने कहा जिस प्रकार हथियार वाले सब सेक्क और मैं उनका मालिक हूं वैसे ही अस शक्त धारण करने वाले सब देवता सेक्क हैं और जैन तीर्थहर सब देवोंमें बड़े हैं।

#### गिरनारकी अच्छेच प्रतिमा-

बहुरि सूरिजी एवं संघके साथ सम्राट्ने गिरनार पर्वतकी यात्रा की। वहांके श्रीनेमिनाथ प्रभुके विम्बको अच्छेच और अमेच सुन कर परीक्षाके निमित्त उस पर कई प्रहार करवाये, पर प्रहारोंसे प्रभु-प्रतिमा खण्डित म हो कर उससे अग्निकी चिमगारियां निकलने छगी । तब सम्राट्ने प्रतिमानि समझ झमा बाचमा कर उसे सर्णमुद्राओंसे बधाई।

#### विजय-यश्च-महिमा -

एक वार मन्न-यन्नके माहात्म्यके सम्बन्धमें स्रिजी और सम्राट्में वार्तां जाप हो रहा था। सम्राट्वे प्रसङ्गवश विजय-यन्नकी महिमा सुन कर उसके प्रभावको प्रत्यक्ष देखना चाहा। स्रिजीने विजय-यन्न के हुए सम्राट्से कहा—'जिसके पास यह यंत्र होता है उसे देवताओं के अस्न मी नहीं लगते और कुपित शत्रु मी अनिष्ट नहीं कर सकते।' सम्राट्ने उस यन्नको एक बकरेके गलेमें बांध कर उस पर खन्नके कई प्रहार किये परन्तु यन्नके प्रभावसे बकरेके तिनक भी धाव नहीं हुआ। तब फिर उस यंत्रको लग्नवण्ड पर बांच कर उसके नीचे एक चूहेको रखा गया और सामनेसे बिल्ली छोड़ी गई। चूहेको पकड़नेके लिए बिल्ली दौड़ी अवश्य, परन्तु यन्नके प्रभावसे छत्रके नीचे न आ सकी, जिससे वह चूहा बाल बाल बच मना। यंत्रका यह अक्षुण्ण प्रभाव देख कर सम्राट्ने ताम्रमय दो यन्न बनना कर एक खयं रखा और एक स्रिजीको दे दिया।

इसी प्रकारके चमत्कारी प्रवादोंमें अमावसको पूनम बना देना, शीतज्वरको क्रोलीमें बांधके रख देना, भैंसेके मुखसे बाद कराना, आदि जनश्रुतियां मी पाई जाती हैं।

#### बुद्धिशाली कथन -

पं० श्रीशुभशीलगणिके कथाकोशमें उपर्युक्त प्रवादोंके साथ सम्राट्के पूछे हुए दो प्रश्नोंके सूरिजी हारा दिये गये युक्तिपूर्ण उत्तरोंके उल्लेख इस प्रकार हैं—

एक बार सम्राट्ने राजसभामें पूछा, कहो—'शक्कर किस चीजमें डालनेसे नीठी लगती है!' पण्डितों मेंसे किसीने कुछ और किसीने कुछ ही उत्तर दिया। उससे सम्राट्को सन्तोष न होने पर सूरिजीसे पूछा। उन्होंने कहा—'शक्कर मुँहमें डालनेसे मीठी लगती है।'

इसी तरह एक बार, सम्राट् कीड़ाके हेतु उधानमें गया या, वहां जखसे भरे हुए विशाल सरोंकरको देख कर सबसे पूछा—'यह सरोवर धूलि आदि द्वारा भरे बिना ही छोटा कैसे हो सकता है ?' कोई भी इस प्रश्नका युक्तिपूर्ण उत्तर न दे सका; तब सूरिजीने कहा—'यदि इस सरोवरके पास अन्य कोई क्या सरोवर बनाया जाय तो उसके आगे यह सरोवर खयमैव छोटा कहलाने छन जायगा।'

एक समय सुलतानने सूरिजीसे पूछा कि-'पृथ्वी पर कौनसा फल बड़ा है!' उन्होंने कहा-'मंतुष्योंकी लजा रखने वाली वडणी (कपास )का फल बड़ा है।'

## सोमप्रभसूरि मिलन और अपराधी चूहेको शिक्षा-

सं० १५०३ में विरचित श्रीसोमधर्मकृत उपदेशसप्ति और संस्कृत जिनप्रमसूरि-प्रकन्धमें किसा है कि-एक बार श्रीजिनप्रम सूरिजी पाटणके निकटवर्सी जंधराल नगरमें पधारे तो वहां तपागच्छीय श्रीसोमप्रम सूरिजीसे मिलनेके लिये गये। सोमप्रम सूरिजीने खड़े हो कर बहुमान पूर्वक आसनादि द्वारा उनका सन्मान करते हुए कहा-'भगवन् ! आपके प्रभावसे आज जैनधर्म जयवन्त वर्त रहा है। आपकी शासन-सेवा परम स्तुल है।' प्रत्युत्तरमें श्रीजिनप्रम सूरिजीने कहा-'सम्राद्की सेनाके साथ एवं समामें रहनेके कारण हम चारित्रका यथावत् पालन नहीं कर सकते। आपका चरित्रगुण श्रावनीय है।' इस प्रकार दोनों आचारोंका शिष्ट संभाषण हो रहा था, इतने-ही-में एक मुनिने इसिलेखन करते समय, अपनी सिकिका

(श्रोली) को चूहों द्वारा काटी हुई देख कर सोमप्रभ स्रिजीको दिखलाई। श्रीजिनप्रभ स्रिजी भी पासमें बैठे थे, उन्होंने आकर्षणी विद्यासे उपाश्रयके समस्त चूहोंको रजोहरण द्वारा आकर्षित कर लिया और उनसे कहा कि —'तुममेंसे जिसने इस सिक्किकाको काटी हो वह यहां ठहरे, बाकी सब चले जाँय'। तब केवल अपराधी चूहा वहां रह गया, और बाकी सब चले गये। उसे भविष्यमें ऐसा न करनेको कह कर उपाश्रयका प्रदेश छोड़ देनेकी आज्ञा दे दी। इससे श्रीसोमप्रभ स्रि और मुनिमण्डली बड़ी विस्मित हुई।

#### योगिनी प्रतिबोध-

प्राकृत प्रबन्धमें लिखा है कि-एक वार चौसठ योगिनी श्राविकाके रूपमें सूरिजीको छलनेके लिये आई और सामायक ले कर व्याख्यान श्रवणार्थ बैठी। पद्मावती देवीने योगिनीयोंकी भावनाको सूरिजीसे विदित कर दी। तब सूरिजीने उन्हें व्याख्यान श्रवणमें निमग्न देख कर वहां खील करके स्तम्भित कर दीं। व्याख्यान समाप्तिके अनन्तर जब वे उठनेको प्रस्तुत हुई तो अपनेको आसनों पर विपकी हुई पाई। यह देख कर सूरिजीने मृदु हास्यपूर्वक उनसे कहा—'मुनियोंके गोचरीका समय हो गया है, अतः शीघ्र वन्दना व्यवहार करके अवसर देखो!' मन-ही-मन लिजत होती हुई योगिनियोंने कहा—'भगवन्! हम तो आपको छलनेके लिये आई थीं पर आपने तो हमें ही छल लिया। अब कृपा कर मुक्त करें।' सूरिजीने कहा—'हमारे गच्छके अधिपति जब योगिनीपीठ (उज्जैनी, दिल्ली, अजमेर, भरौंच) में जाँय तो उन्हें किसी प्रकारका उपदव नहीं करनेकी प्रतिज्ञा करो तो छोड़ सकता हूं।' योगिनियां इस बातका स्वीकार कर स्वस्थान चली गई। इसके बाद खरतर गच्छके आचार्य सर्वत्र निर्विघ्रतया विहार करते रहे।

#### शैबोंको जैन बनाना-

सं० १३४४ (१७४)में खंडेलपुरमें जंगल गोत्रके बहुतसे शिवभक्तोंको प्रतिबोध दे कर जैन बनाए। देवीउपद्रव निवारण -

शुभशीलगणिके कपाकोशमें लिखा है कि — एक नगरमें श्रावक लोगोंको दो दुष्ट देवियां रोगोप-द्रवादि किया करती थीं, सूरिजीको ज्ञात होने पर उन्होंने उन देवियोंको आकर्षित की । उसी समय उस नगरके संघने दो श्रावकोंको इसी कार्यके लिये सूरिजीके पास मेजा था । उन्होंने, उपद्रवकारी देवियोंको सूरिजी समझा रहे हैं, यह अपनी आँखोंसे देखा तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके प्रार्थना करनेके पूर्व ही सूरिजीने उस उपद्रवको दूर करवा दिया। श्रावकोंने लीट कर संघके समक्ष सब वृत्तान्त कह कर सूरिजीकी भूरि भूरि प्रशंसा की।

#### श्रीजिनप्रभ सुरिजीकी साहित्य सम्पत्ति -

श्रीजिनप्रम सूरिजीने साहित्यकी अनुपम सेवा की है। उनकी कृतियां जैन समाजके लिये अत्यन्त गौरवपूर्ण है। इन कृतियों में से रचना समयके उल्लेख वाली कृतियों का निर्देश तो यथास्थान किया जा चुका है। पर बहुतसी कृतियों में रचना समयका उल्लेख नहीं है। अतः यहां उनकी समी कृतियों की यथा झात सूची दी जाती है।

- १ कातन्त्र विश्वमटीका, ग्रं० २६१, सं० १३५२, योगिनीपुर, कायस्य खेतलकी अभ्यर्थनासे।
- २ श्रेणिक चरित्र ( द्वयाश्रयकाव्य ), सं० १३५६ ( कुछ भाग प्रकाशित )
- ३ विधिप्रपा, प्रं० ३५७४, सं० १३६३ विजयदश्मी, कोशलानयर ।
- ४ कल्पसूत्रवृत्ति सन्देह्विषीषि, प्रं० २२६९, सं० १३६४, अयोध्या, (प्रकाशित)

- ५ अजितशान्तिवृत्ति (बोधदीपिका) सं० १३६५ पोष, प्रं० ७४०, दाशरथिपुर (प्र०)
- ६ उपसर्गहरस्तोत्रवृत्ति (अर्थकल्पलता), पं० २७१, सं० १३६४ पो० व० ९, साकेतपुर (प्र०)
- ७ भयहरत्तोत्रवृत्ति ( अभिप्रायचन्द्रिका ), सं० १३६४, पो० सु० ९, साकेतपुर ।
- ८ पादलिसकृत वीरस्तोत्रवृत्ति, सं० १३८०, (चतुर्विशितप्रबन्ध अनुवादके परिशिष्टमें प्र०)
- ९ राजादि-रुचादिगणवृत्ति, सं० १३८१।
- १० विविधतीर्थंकल्प, सं० १३९० तकमें पूर्ण (सिंघी जैन प्रन्थ मालामें प्रकाशित)
- ११ विदग्धमुखमण्डमष्ट्रित ( इसकी एक मात्र प्रति बीकानेरके श्रीजिनचारित्रसूरि-भंडारमें है )।
- १२ साधुप्रतिक्रमणवृत्ति, जैनस्तोत्रसंदोह, भा० २, प्रस्तावना ए० ५१ में इसका रचना काल सं० १३६४ लिखा है।
- १३ हैमन्याकरणानेकार्थकोष, स्त्रो० २००, (पुरातत्त्व, वर्ष २, पृ० ४२४ में उद्घिखित)
- १४ प्रत्याख्यानस्थानविवरण
- १५ प्रवज्याभिधानवृत्ति
- १६ वन्दनस्थानविवरण
- १७ विषमकाव्यवृत्ति
- १८ पूजाविधि
- १९ तपोटमतकुट्टन
- २० परमसुखद्वात्रिशिका, गा० ३२
- २१ स्रिमन्नाम्नाय (स्रिमिचाकल्प).
- २२ वर्द्धमानविद्या, प्रा० गा० १७
- २३ पद्मावती चतुष्पदिका, गा० ३७
- २४ अनुयोगचतुष्टयन्याद्या (प्र०)
- २५ रहस्यकलपद्भम, अलभ्य, उल्लेख प्रं० नं० २४ में।
- २६ आवश्यकस्त्रावचूरि (पडावश्यक टीका) उल्लेख 'जैन साहित्यनो सं० इतिहास तथा जैनस्तोत्र-संदोह भाग २.
- २७ देवपुजाविधि विधिप्रपा परिशिष्टमें प्रकाशित.

जै० सा० सं० इ० ४२०, और जैनस्तोत्रसं० भा० २, प्रस्तावनामें इनके रचित प्रन्योंमें, चतुर्विधभावनाकुलक आदि कई अन्य कृतियोंका उल्लेख है पर हमें वे आगमगच्छीय जिनप्रभसूरिरचित प्रतीत होती हैं (देखो, जै० गु० क० भा० १, प्रस्तावना पृ० ८०–८१)

हनका उल्लेख, हीरालाल कापिड्याकी 'चतुर्विशति जिनानन्द-स्तुति'की प्रस्तावना, पृ० ४० में है।

# स्तुति-स्तोत्रादिकी सूची

| कमाङ्क     | नस                          | पद्म प्रारम्भ                | भाषा  | पश्चसंस्था | विशेष                     |
|------------|-----------------------------|------------------------------|-------|------------|---------------------------|
| 8          | श्रीजिनस्तोत्र (१० दिग्पाल- | अस्तु श्रीनाभिभूदेवो         | सं०   | 23         | क्षेषमय                   |
|            | स्तुतिगर्भ)                 | •                            |       |            |                           |
| २          | श्रीऋषभजिनस्तोत्र           | अल्लालाहि ! तुराहं           |       | ११         | पारसी भाषा                |
| Ą          | श्रीऋषभजिनस्तोत्र           | निरवधिरुचिर <b>ज्ञानं</b>    |       | 80         | अष्टभाषामय                |
| S          | श्रीअजितजिनस्तोत्र          | विश्वेश्वरं मथितमन्मय०       |       | २ <b>१</b> | महायमक                    |
| ч          | श्रीचन्द्रप्रभजिनस्तुति     | देवैर्यस्तुष्टुवे तुष्टैः    | सं०   | 8          | समचरण-साम्य               |
| Ę          | "                           | नमो महासेननरेन्द्रतनुज !     |       | १३         | षड्भाषा <b>मय</b>         |
| O          | श्रीशान्तिजिनस्तत्रन        | श्रीशान्तिनाथो भगवान्        | सं०   | २०         |                           |
| 6          | ब्रीमुनिसुवतजिनस्तोत्र      | निर्माय निर्माय गुणिई        | सं०   |            | त्र्य <b>क्षर यमक</b>     |
| ९          | श्रीनेमिजिनस्तोत्र          | श्रीद्दिकुलहीराकर०           | सं०   | २०         | कियागुप्त                 |
| १०         | श्रीपार्श्वजिनस्तोत्र       | अधियदुपनमन्तो                | सं०   | १२         | सं० १३६९                  |
| 88         | "                           | कामे वामेय! शक्तिभेवतु       | सं०   | १७         |                           |
| १२         | ,, " (जीरापल्ली)            | जीरिकापुरपतिं सदैव तं        | सं०   | १५         | त्र्यक्षर यम <del>क</del> |
| १३         | ,, ,, (प्रातिहार्य)         | त्वां विनुत्य महिमश्रिया महं | सं०   | १०         | समचरण-साम्य               |
| <b>१</b> 8 | " " (नवप्रह्ग०)             | दोसावहारदक्खो                | प्रा० | १०         | प्राकृत                   |
| 84         | 77 77                       | पार्श्वनाथमनघं               | सं०   | ९          |                           |
| १६         | 27 21                       | पार्श्व प्रभु शश्वदकोपमानम्  |       | 6          | पादान्तयमक                |
| १७         | "                           | श्रीपार्श्व ! पादानतनागराज   | सं०   | 6          | "                         |
| १८         | 37 77                       | श्रीपार्खं भावतः स्तौमि      | सं०   | 9          | समचरण-साम्य               |
| 19         | )7 <b>)</b> 7               | श्रीपार्धः श्रेयसे भूयात्    | सं०   | 88         |                           |
| २०         | ,, (फलवर्दि)                | सयलाहिवाहिजल्हर०             | प्रा० | १२         | प्राकृत                   |
| २१         | श्रीवीरजिनस्तोत्र           | असमरामनिवासं                 | सं०   | २५         | विविधछंद जाति             |
| 33         | श्रीवीरजिनस्तोत्र           | कंसारिऋमनिर्यदापगा ०         | सं०   | २५         | छंदनाममय                  |
| २३         | 23 29                       | चित्रैः स्तोष्ये जिनं वीरं   | सं०   | २७         | चित्रमय                   |
| २४         | " "                         | निस्तीर्णविस्तीर्णभवार्णवं   | सं०   | १७         | लक्षणप्रयोग               |
| २५         | ,, (पंचकल्याणक)             | पराऋमेणेव पराजितोऽयं         | सं०   | ३६         |                           |
| २६         | 23 27                       | श्रीवर्द्धमानपरिपूरित०       | सं०   | १३         |                           |

<sup>†</sup> इनमेंसे नं० ८, १५, २९, ३३ अप्रकाशित हैं, अबशेष सब प्रकरण रक्षाकर, जैनस्तोत्रसमुख्य, जैनस्तोत्रसन्दोह, प्राचीनजैनस्तोत्रसंप्रह आदिमें प्रकाशित हो गये हैं। नं० २ सावचृरि जैन साहित्यसंशोधकमें प्रकाशित हो जुका है। नं० १४, ४९ की अवचृरि, टिप्पण उपलब्ध है। पं० लालचंद भगवानदासने इस सूचीके अतिरिक्त "कि कप्पतकरे" आदि वाले पंचपरमेष्ठिस्तवका भी नाम लिखा है। हीरालाल रसिकदास कापिइया सूरिजीके सभी स्तोत्रोंका संप्रहमन्य सम्पादित करके दे० ला० पु॰ फंडसे प्रकाशित करने वाले हैं। वह सीघ्र ही प्रगट हो यही हमारी मनोकामना है।

| क्रमाष्ट्र | नाम                               | पण आरम्भ                          | भाषा         | पचसंख्या  | विशेष                   |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| ₹७         | 79 17                             | श्रीवर्द्रमानः सुखबुद्दयेऽस्त     | सं०          | 9         | प्यके आयाग्सा-          |
| •          |                                   |                                   |              |           | क्षरोंमें नामोछेख       |
| २८         | ,, (निर्वाणकस्पाणक)               | श्रीसिद्धार्यनरेन्द्रवंश०         | सं०          | १९        |                         |
| २९         | 27 79                             | सिरिवीयराय देवाहिदेव              | সা০          | ३५        | प्राकृत                 |
| ३०         | " "                               | खःश्रेयससरसीरुष्ट -               | सं०          | २६        | यं चवर्गपरिहार          |
| ३१         | ,, (चतुर्विशतिजिनस्तव)            | आनन्दसुन्दरपुरन्दरनम्रः           | सं०          | २९        |                         |
| ३२         | "                                 | आनम्रनाकिपति ०                    | सं०          | २५        |                         |
| \$ \$      | चतुर्विशतिजिनस्तोत्र              | ऋषभदेवमनन्तमहोदयं                 | सं०          |           | त्र्यक्षर यमक           |
| ₹8         | चतुर्विशतिजिनस्तोत्र              | ऋषम । नम्रसुरासुर०                | सं०          | २९        | त्र्यक्षर यमक           |
| ३५         | 75                                | ऋषभनायमनायनिमानन!                 | सं०          | २९        | "                       |
| ३६         | . ,,                              | कनककान्तिधनुःशत०                  | सं०          | २९        | 38                      |
| ३७         | >>                                | जिनर्षम ! प्रीणितमन्यसार्थं !     | सं०          | ৩         |                         |
| ३८         | 11                                | तत्त्वानि तत्त्वानि मृतेषु सिद्धं | सं०          | २८        | <b>त्र्यक्षर यमक</b>    |
| ३९         | ))                                | पात्वादिदेवो दशकल्पवृक्षः         | सं०          | २९        | स्रेष                   |
| 80         | <b>33</b>                         | प्रणम्यादि जिनं प्राणी            | सं०          | २८        |                         |
| 8 \$       | <b>)</b> ;                        | यं सततमक्षमालोप०                  | सं०          | ३०        |                         |
| ४२         | श्रीवीतरागस्तोत्र                 | जयन्ति पादा जिननायकस्य            | सं०          | १६        |                         |
| ४३         | श्रीअर्द्दादिस्तोत्र              | मानेनोवीं व्यद्धत परितो           | सं⊳          | 2         |                         |
| 88         | श्रीपंचनम <del>रकृतिस्तोत्र</del> | प्रतिष्ठितं तमःपारे               | सं०          | ३३        |                         |
| 84         | श्रीमद्मस्तोत्र                   | स्तः श्रियं श्रीमदर्हन्तः         | सं०          | ц         |                         |
| 84         | पंचकल्याणकस्त्रोत्र               | निलिम्पलोकायितभूतलं               | सं०          | 6         |                         |
| 80         | श्रीगीतमखामिस्तोत्र               | जम्मपवित्तियसिरिमग्गह             | प्रा०        | २५        | प्राकृत                 |
| 88         | **                                | श्रीमन्तं मगघेषु गोर्वर इति       | सं∙          | <b>२१</b> |                         |
| ४९         | ,,                                | ॐ नमस्त्रिजगनेतु                  | सं०          | 9         | महामंत्रगर्भित          |
| ५०         | श्रीशारदास्तोत्र                  | बाग्देवते ! भक्तिमतां             | सं०          | १३        | चरणसमानता               |
| 48         | श्रीशारदाष्ट्रक                   | 🕉 नमक्षिजगद्दन्दितऋमे !           | सं०          | 8         |                         |
| 42         | त्रीवर्द्धमानवि <b>या</b>         | इय वद्धमाण विजा                   | ग्रा०        | <b>१७</b> |                         |
| ५३         | सिद्धान्तागमस्तोत्र               | नत्वा गुरुम्यः                    | सं०          | 8 &       |                         |
| 48         | आज्ञास्तोत्र (ऋषभ०)               | नयगमभंगपहाणा                      | प्रा०        | 88        | प्राकृत                 |
| ५५         | श्रीजिनसिंहसूरिस्तोत्र            | प्रमुः प्रदचानमुनिपक्षिपङ्के      | सं०          | १३        | चरणसाम्य                |
| ५६         | म <b>ङ्ग</b> लाष्टक               | नतसुरेन्द्र ! जिनेन्द्र !         | सं०          | 9         | चौषीस जिननाम-<br>गर्भित |
| 90         | नन्दीसरकल्पस्तव                   | आराध्य श्रीजिनाघीशान्             | सं०          | 88        |                         |
|            | इनके अतिरिक्त इमारे अन्वेव        | मिने निस्नोक्त स्तोत्र और मिने    | ð <b>≹</b> − | •         |                         |

| कमाङ्क    | नाम                            | पद्म प्रारम्भ                 | <b>आ</b> षा | पथ संख्या          | विशेष                                |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| .46       | श्रीफलवर्धिपार्श्वस्तोत्र      | श्रीफलवर्धिपार्श्वप्रभो कारं  | सं०         | ٩                  | सं० <b>१३८२</b><br>वै० <b>सु० १०</b> |
| 49        | फलवर्द्धिपार्श्वस्तोत्र        | जयामह्य श्रीफलवर्धिपार्श्व    | सं०         | २१                 |                                      |
| ६०        | पार्श्वनाथस्तवन                | असमसरणीय जउ निरंतरा           | प्रा०       | 9                  | ऋतुवर्णन                             |
| ६१        | परमेष्ठिस्तव (मंगलाष्टक)       | जितभावद्विषं खर्विदाम्        | सं०         | 6                  |                                      |
| ६२        | चन्द्रप्रभचरित्रस्तोत्र        | चंदपह २ पणमिय चर०             | সা৹         | २२                 |                                      |
| ६३        | मथुरायात्रास्तोत्र             | सुराचलश्रीजितदेवनिर्मिता      | सं०         | १०                 |                                      |
| 83        | शत्रुष्प्रययात्रास्तोत्र       | श्रीशत्तुंजयतित्थे            | प्रा०       | ९                  | सं० १३७६यात्रा                       |
| ६५        | मथुरास्तूपस्तुतयः              | श्रीदेवनिर्मितस्तूपशृंगारति ० | सं०         | 8                  |                                      |
| ६६        | पंचकल्याणकस्तुतयः              | पद्मप्रभप्रभोर्जन्मगर्भा०     | सं०         | १५                 |                                      |
| ६७        | त्रोटक                         | निय जम्मु सफल                 | সা৹         | 4                  |                                      |
| ६८        | पहाड़िया राग                   | अकलु अमलुअ जोणि मंभवु         | प्रा०       | 8                  |                                      |
| ६९        | प्रभातिक नामात्रलि             | सौभाग्याभाजनमभंगुर            | (विधिः      | प्रपाके परिशि      | ष्टिमें प्रकाशित)                    |
| <b>60</b> | प्राकृतसिद्धान्तस्तव           | सिरि वीरजिणं सुयरयण           | (समाच       | गरी शतक            | पृ० ७६ में प्र०)                     |
| ७१        | उवसग्गहरपादपूर्ति पार्श्वस्तवन |                               | गा०         | २२                 |                                      |
| ७२        | मायाबीजकल्प                    |                               | प्रा०गा     | ० ३०               |                                      |
| ७३        | शान्तिनायाष्टक                 | अजिकुह काफु जुनू०             | पारशी       | राषाचित्र <b>क</b> |                                      |

#### श्रीजिनप्रभसूरिकी शिष्यपरम्परा।

- १ श्रीजिनदेव सूरि—आप सा० कुलधरकी पत्नी वीरिणीकी कुक्षिसे उत्पन्न हुए थे। आपने श्रीजिन-सिंह सूरिजीके पास दीक्षा ग्रहण की थी। जिनम्भ स्रिजीने इन्हें अपने पद पर स्थापित किये थे। सुलतान महमदसे जब सूरिजी मिले तब आप भी साथ ही थे। सम्राट्ने सूरिजीके साथ इनका मी बड़ा सन्मान किया था। सूरिजीके विहार करने पर आप सम्राट्के पास बहुत समय तक रहे थे और इनका सम्राट् पर अच्छा प्रभाव था। इनका उल्लेख आगे आ चुका है। आपकी रचित कालकाचार्यकथा प्रकाशित हो चुकी है।
- २ श्रीजिनमेरु स्रि आप श्री जिनदेव स्रिजीके शिष्य थे। इनके गुरुभाई श्रीजिनचंद्र स्रि थे।
- ३ श्रीजिनहित सूरि—इनका रचा हुआ एक वीरस्तवन गा० ९ (हमारे संप्रहके गुटकेमें) है। इनके प्रतिष्ठित १ पार्श्वनाय पंचतीर्यीका लेख सं० १४४७ फा० ब० ८ सोम श्रीमाल ढोर धिरीयाराम कर्मिसंह कारित, बुद्धिसागरसूरिके धातुप्रतिमा लेखसंप्रह, भा० २, लेखांक ६१७ में प्रकाशित हो चुका है।
- ४ श्रीजिनसर्व सूरि
- ५ श्रीजिनचन्द्र सूरि इनके प्रतिष्ठित प्रतिमा लेख, सं० १४६९, १४९१, १५०६ के उप-लन्ध होते हैं।
- ६ श्रीजिनसमुद्र सूरि इनकी रचित कुमारसंभव टीका, डेकन कालेजवाले संप्रहमें उपछन्ध है।
- श्रीजिनतिलक स्रि इनकी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के लेख सं० १५०८ से १५२८ तक के उपलब्ध हैं। इनके शिष्य राजहंसकी की हुई वाग्महालङ्कारवृत्ति सं० १४८६ में लिखित उपलब्ध है।

- ८ श्रीजिनराज सूरि इनकी प्रतिष्ठित प्रतिमाका लेख सं० १५६२ वै० सु० १० का प्रकाशित है।
- ९ श्रीजिनचन्द्र सूरि इनकी प्रतिष्ठित प्रतिमाका लेख सं० १५६६ ज्येष्ठ सुदि २ और सं० १५६७ मा० सु० ५ के उपलब्ध हैं।
- १० A श्रीजिनभद्र सूरि इनकी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के लेख सं० १५७३ वै० सु० ५ और सं० १५६८ मि० सु० ७ के प्रकाशित हैं।
- १0B श्रीजिनमेरु सूरि ।
  - ११ श्रीजिनभानु सूरि आप श्रीजिनमद सूरिजीके शिष्य थे (सं० १६४१)। इसके पश्चात् आचार्य परम्पराके नाम उपलब्ध नहीं है। सं० १७२६ के नयचक वचनिकासे जो कि श्रीजिनप्रम सूरिजीकी परम्पराके पं० नारायणदासकी प्रेरणासे कि हमराजने बनाई थी श्रीजिनप्रम सूरिजीकी परम्परा १८ वीं शताब्दीतक चली आ रही थी, ऐसा प्रमाणित होता है।

श्रीजिनप्रभ सूरिजीकी परम्परामें चारित्रवर्द्धन अच्छे विद्वान् हुए हैं जिनके रचित 'सिन्द्र प्रकर टीका' (सं० १५०५), नैषधमहाकाच्य टीका, रघुवंश टीका — आदि प्रन्थ उपलब्ध हैं। श्रीजिनप्रभ सूरिजीके शिष्य वाचनाचार्य उदयाकरगणि, जिन्होंने विधिप्रपाका प्रथमादर्श लिखा था, रचित श्रीपार्श्वनायकलश, गा० २४ हमारे संप्रहके गुटकेमें उपलब्ध है। दि० जैन विद्वान्, पं० बनारसीदासजी, जिनप्रभ सूरिजीके शाखाके विद्वान् भानुचन्द्रके पास प्रतिक्रमणादि पढे थे, ऐसा वे खर्य अपनी जीवनीमें लिखते हैं।

#### उपसंहार-

उपर्युक्त दृत्तान्तसे, श्रीजिनप्रभ सूरिजीका जैन साहित्समें बहुत ऊँचा स्थान है यह स्वतः प्रमाणित हो जाता है। उन्होंने सुलतान महम्मदको अपने प्रभावसे प्रभावित कर जैन समाजको निरुपद्रव बनाया, जैन तीथों व मन्दिरोंकी सुरक्षा की। सम्राट्को समय समय पर सत्परामर्श दे कर दीन दुः खियोंका कष्ट निवारण किया। उसकी रुचिको धार्मिक बना कर जनता पर होने वाले अल्याचारोंको रोका। जैन शासनकी तो इन सब कायोंसे शोभा बढी ही, पर साथ साथ जन साधारणका भी बहुत कुछ उपकार हुआ।

सूरिजीने साहित्यकी जो महान् सेवा की उससे जैनसाहित्य गौरवान्वित है। उनका विविध तीर्थकल्प प्रन्य भारतीय साहित्यमें अपनी सानी नहीं रखता। इस प्रन्थसे सूरिजीका विहार कितना सार्वित्रक था, और पुरातन स्थानोंका इतिवृत्त संचय करनेकी उनमें कितनी बड़ी लगन थी, — यह बात इस प्रन्थके पढ़ने वालोंसे छिपी नहीं है। इसी प्रकार द्वाश्रयकान्यसे सूरिजीकी अप्रतिम प्रतिभाका अच्छा परिचय मिलता है। विधिप्रपा प्रन्य मी आपके श्रुतसाहित्यके गम्भीर अध्ययन और गुरुपरम्परासे प्राप्त ज्ञानका प्रतीक है। आपके निर्माण किये हुए स्तुतिस्तोत्र, स्तोत्रसाहित्यमें महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा इतने सुन्दर और वैशिष्ट्यपूर्ण अनेक स्तोत्रोंका निर्माण होना अन्यत्र नहीं पाया जाता। तपागच्छीय सोमतिलक सूरिसे मिलने पर सूरिजीने जो शब्द कहे, अपने रचित स्तोत्रोंको उन्हें समर्पित किया एवं अन्य गच्छीय विद्वानोंको शास्त्रीय अध्ययन रकाया, उन्हें प्रन्य रचनेमें साद्वाय्य प्रदान किया — इन सब बातोंसे सूरिजीकी उदार प्रकृतिकी अच्छी ज्ञांकी मिलती है।

इस प्रकार विविध सत्प्रवृत्तियों द्वारा श्रीजिनप्रभ सूरिने जैन शासनकी महान् प्रभावना करके एक विशिष्ट आदर्श उपस्थित किया । मुसलमान बादशाहों पर इतना अधिक प्रभाव डालने वालों में आप सर्वप्रथम हैं । जैन धर्मकी महत्ताका और जैन विद्वानों की विशिष्ट प्रतिभाका सुन्दर प्रभाव डालनेका काम सबसे पहले इन्हों-हीं-ने किया । सचमुच ही जैनधर्मके ये एक महाप्रभावक आचार्य हो गये ।

#### जिनम्भ सुरिकी परम्पराके मद्यांसात्मक कुछ गीत और पव

[इस सीर्षकके मीचे जो कुछ प्राचीन गीत, पद और गायादि दिवे जाते हैं वे बीकानेरके मंडारकी एक प्राचीन प्रकीर्ण पोथीमें उपलब्ध हुए हैं। यह पोथी प्रायः इन्हीं जिनप्रभ सूरिकी शिष्यपरंपरामें के किसी बित्त होती है। इसमें जो 'गुर्वाबिल गाया कुछक' लिखा हुआ मिलता है उसमें जिनहित सूरि तकका नामनिर्देश है उसके बादके किसी आचार्यका नाम नहीं है। अतः यह जिनहित सूरिके समयमें — वि० सं० १४२५—५० के अरसेमें — लिखी गई होनी चाहिए। इस पोथीमें प्राकृत, संस्कृत, अपभंश और तत्काछीन देश्य भाषामें बनी हुई अनेक प्रकीर्ण रचनाओंका सेप्रह है। इसी संप्रहमेंसे ये निकोश्वत कृतियां, जो श्रीजिनप्रम सूरिकी परंपराके गुरु और शिष्य रूप आचार्योंके गुणगानात्मक रूप हैं — उपयोगी समझ कर यहां पर प्रकाशित की जाती हैं। इनमें जिनप्रभ सूरिके गुणवर्णनपरक जो गीत हैं वे उसी समयके बने हुए होनेसे भाषा और इतिहास दोनोंकी दृष्टिसे उछेखनीय हैं।— जिनविजय ]

#### [ ९ ] जिनेश्वरसूरिवधावणा गीत -

जलाउर नयरि वधावण उं।

चढु न चढु हिल सखे देखण जाहिं। गणधरु गोतमसामि समोसरिउ ॥ १ ॥ वीरजिणभवणि देवलोकु अवतरियले। सुगुरु जिणसरस्रुरि मुनिरयणु ॥ आंचली ॥ चत्रुनिधि रयली समोसरणु ।

चतुर्विध बइठले संघसमुदाओं । जिणसरसूरि सूध देसण करए ॥ २ ॥ दिढ पहरि ग्या[रि]सि दिण सोधियले ।

सुभ लगिन सुभ मुह[र]ति महतरि पहु थापियलि । चउदह मुणिवर दिख दिनले ॥ ३ ॥ तबसिरि पिवंसिरि संजमसिरि ।

नाणि दरिसणि दुद्धरु संजमु भरु लड्यले । जिणसरसुरि फुड वचन समुधरिउं ॥ ४ ॥

#### ॥ वधावणागीतं ॥

## [२] श्रीजिनसिंहसूरि गीत-

हियडइ लाछ परी वसए चलणइ ए आविकदेवि । उठि गोरा उठि पातलए । उठि सहिय परगलों विहाणउ, लइ चादणु करि वादणों ॥ १ ॥ बादणों करि रिसम जिणेसर, जेणइ धरमु प्रकासियों ॥ २ ॥ वंदणडउ करि सांतिजिणेसर, जिणि सरणागत राखियों ॥ ३ ॥ वादणडउ मुणि सुत्रतसामिय, जीणइ मीतु प्रतिबोधियों ॥ ४ ॥ बादणडउ करि नेमिजिणेसर, जेणइ जीव रखावियए ॥ ५ ॥ वादणडउ करि पासजिणेसर, जेणइ कमठु हरावियों ॥ ६ ॥ वादणड करि वीरजिणेसर, जेणइ मेरु कंपावियों ॥ ७ ॥ वांदणड गुरु वहउ सोहइ, जिणसिंघसरि चारिति नीमलओं ॥ ८ ॥

#### ॥ गीतपदानि ॥

#### [३] श्रीजिनप्रभसूरि गीत-

उदयले स्वरतरगच्छगयणि अभिनवउ सहसकरो । सिरि जिणप्रमस्रि गणहरओ जंगमकलपतरो ॥ १॥ बंदहु भविक जना जिणसासणवणनववसंतो । छतीस गुण संज्तो वाइयमयगलदलणसीहो ॥ आंबली ॥ तेर पंचातियह पोससुदि आठमि सिणिहिं वारे । मेटिउ असपते महमदो सुगुरु दीलियनयरे ॥ २ ॥ आयुणु पास बहसारए निमिव आदिर निरंदो । अभिनव किन्तु बखाणिवि राय रंजह मुणिदो ॥ ६ ॥ हरिक्तु देह राय गय तुरय धण कणय देस गाम । मणह अनेवि जे चाहहो ते तुह दिउ हमा(म?) ॥ ६ ॥ तेह णह किपि जिणमसुसुदि मुणिवरो अति निरीहो । श्रीमुखि सल्विड पातसाहि विविहपिर मुणिसीहो ॥ ५ ॥ प्रिवि सुगुरु बखादिकिहिं करिवि सिहिय निसाणु । देई फुरुमाणु अनु कारवई नव बसति राय सुजाणु ॥६॥ पाटहिय चाडिवि जुगपवरु जिणदिवसुरि समेतो । मोकल्ड राज पोसाल्हं वहु मलिक परिकरीतो ॥ ७ ॥ वाजिह पंच सबुद गहिरसिर नाचिह तरुण नारि । इंदु जम गईद सिठतु गुरु आवह बसितिहं ममारि ॥८॥ धमधुरधवल संघवई सयल जाचक जन दिति दानु । संघ संजूत बहु ममति भरि नमिहं गुरु गुणनिधानु ॥९॥ सानिधि पउमिणि देवि इम जिग जुग जयवंतो । नंदज जिणममसूरि गुरु संजमिसिर तणउ केतो ॥१०॥

#### ॥ जिनत्रमद्दरीणां गीतं ॥

[8]

के सलहउ दीली नयर हे, के बरनउ बखाणू ए।
जिणप्रभुसुरि जिंग सल्हीजइ, जिणि रंजिउ सुरताणू ए॥ १॥
चल्ल सिखं वंदण जाह, गुण गरुवउ जिणप्रभुसुरि।
रिलयइ तसु गुणगाह, रायरंजणु पंडियतिल्कों ॥ आंचली ॥
आगमु सिद्धंतु पुराणु वखाणिइ, पिडबोहइ सब लोई ए।
जिणप्रभसुरि गुरु सारिखउ, हो विरलउ दीसइ कोई ए॥ २॥
आठाही आठमिहि चउथी, तेडावइ सुरिताणू ए।
प्रहसितु मुख जिणप्रभुसुरि चिलयउ, जिम सिस इंदु विमाणू ए॥ ३॥
असपति कुदुबुदीनु मिन रंजिउ, दीठलि जिणप्रभस्री ए।
एकंतिहि मन सासउ पूळइ, रायमणोरह पुरी ए॥ १॥
गामन्तरिय पटोला गजवल, रूढउ देइ सुरिताणू ए।
जिणप्रभसुरि गुरु कंपि न ईछइ, तिहुयणि अमलिय माणू ए॥ ५॥
दोल दमामा अरु नीसाणा, गहिरा वाजइ दरा ए।
इणपरि जिणप्रभसुरि गुरु आवइ, संघमणोरह पुरा ए॥ ६॥

[4] मंगल सीधिह मंगल साहू मंगल आयरिय मंगल च[3] विहसंघ पर देवाधिदेवा।
मंगल राणिय तिसलादेविहि वीरजिणिदहं जा जणि ।
मंगल सबसिधंतपरा मंगल वहु लपमीइ मंगल चिवह संघ पर देवाधिदेवा ॥ आंचली।
मंगल रायहं कुमरहपालहं जेणि पलाविय जीव दया ॥
मंगल सूरिहि जिणप्रभसूरिहि वाव(च !) गजी भडिया ॥
।। मंगल गीतं।।

#### त मनल गा

#### [६] श्रीजिनदेवसूरि गीत-

निरुपम गुणगणमणि निधानु संजिम प्रधानु, सुगुरु जिणप्रभसुरि पट उदयगिरि उदयले नवल भाषु ॥१॥ वंदहु भविय हो सुगुरु जिणदेवसुरि ।

दिश्चिय वर नयरि देसण अमिय रिस वरिसए सुणिवरु जणु घणु कनवित ॥ आचली ॥ जेहि क्रजाणापुर मंडणु सामितं वीरिजिणु । महमद् राइ समन्पित थापित सुभ लगिन सुभदिवसि ॥ २ ॥ नाणि विनाणि कलाकुसले विदावलि अजेशों। लखण छंद नाटक प्रमाण वलाणए आगिम गुणि अमेशों ॥३॥ धनु कुलमर जसु कुलि उपंनु इह मुणिरयण । धनु वीरिणि रमणि चूडामणि जिणि गुरु उरि धरिउ ॥ ॥ धनु जिणसिंघसूरि दिखियाओं धनु चंद्रगच्छु । धनु जिणप्रमुसुरि निजगुरु जिणि निजपाटिहि यापियाओं ॥ ५ हिल सखे । घणन सोहावणिय रिलयावणिय । देसण जिणदेवसुरि मुणिरायहं जाणनं नितु सुणनं ॥ ६ ॥ मिहमंडिल धरमु समुधरए जिणसासणिहिं । अणुदिण प्रभावन करइ गणधरो अवयरिज वयरसामि ॥ ७ ॥ बादिय मयगल दलणसीहो विमल सील धरु । छत्रीस गणधर गुण कलिउ चिरु जयन जिणदेवसुरि गुरु ॥ ८॥

#### ॥ श्री आचार्याणां गीतपदानि ॥

[७] सुगुरु परंपरा गीत -

स्वरतर गिष्छ वर्द्धमानस्वरि जिणेसरस्रि गुरो ।

अभयदेवस्रि जिणवल्लहस्रुरि जिणदत्तु ज्ञगपनरो ।

स्रुगुरु परंपर थुणह तुम्हि भनियह भत्तिभरि ।

सिद्धिरमणि जिम नरइ सयंवर निवयपि ॥ आचली ॥

जिणचंदस्रि जिणपतिस्रिरि जिणेसरु गुणनिधातु ।

तदणुक्रमि उपनले सुगुरु जिणासिंघस्रि ज्ञगप्रधातु ॥ २ ॥

तासु पि उदयगिरि उदयले जिणाप्रमस्रि भाणु ।

भनियकमलपि जोहणु मिन्छतितिमिरहरणु ॥ ३ ॥

राउ महंमदसाहि जिणि नियगुणिरंजियाओं ।

मेहमंडलि हिल्लियपुरि जिणधरमु प्रकटु किओं ॥ ४ ॥

तसु गछ धुरधरणु भयलि जिणदेवसुरि सूरिराओं ।

तिणि थापिउ जिणमेरुस्रि नमह जसु मनइ राओं ॥ ५ ॥

गीत पनीत जो गायर सुगुरुपरंपरह । सयल समीहि सिझिहं पहनिहं तसु नरहं ॥ ६ ॥

॥ सुगुरु परंपरा गीतं ॥

[८] गुर्वावली गाथा क्रलक-वंदे सुहंमसामि जंबूसामि च पमवसूरि च । सिजंभव-जसभइं अजसंभूयं तहा वंदे ॥ १ ॥ तह भइबाहुसामि च थूलभइं जईजि(ज)णवरिट्टं । अज महा[गि]रिस्र्रि अज्ञसुहित्यं च वंदामि ॥ २ ॥ तह संतिसूरि-हरिभइसूरि मं(सं)डिल्लसूरिजुगपवरं । अज्ञसमुद्दं तह अज्ञमंगु अज्ञधम्मं अहं वंदे ॥ ३ ॥ भहगतं च वहरं च अज्ञरिक्वयमुणिवरं । अज्जनंदि च वंदामि अज्जनागहित्य तहा ॥ ४ ॥ रवेय-खंडिल्ल-हिमवंत-नाग-उज्जोयसूरिणो वंदे। गोविंद-भूइदिने लोहिचय-दूससूरिओं ॥ ५ ॥ उमासाइवायगे वंदे वंदे जिणभइसूरिणो । हरिभइसूरिणो वंदे वंदे हं देवसूरि पि ॥ ६ ॥ तह नेमिचंदस्रिं उज्जोयणस्रिपभिइणो वंदे । तह वद्धमाणस्रिं स्रिसिरिजिणेसरं वंदे ॥ ७ ॥ जिणचदं अभयसूरिं सूरिजिणवछहं तहावंदे । जिणदत्तं जिणचदं जिणवइ य जिणेसरं वंदे ॥ ८ ॥ संजमसरसङ्गिल्यं सुमुणीण तित्यभरधरणं । सुगुरुं गणहररयणं वंदे जिणसिंहसूरिमहं ॥ ९ ॥ जिणपहस्रिम्णिदो पयडियनीसेसितिहुयणाणंदो । संपइ जिणवरसिरिवद्धमाणितित्वं पभावेइ ॥ १० ॥ सिरिजिणपहस्रीणं पर्दमि पद्दृष्टिओ गुणगरिहो । जयइ जिणदेवस्री नियपनाविजयसुरस्री ॥ ११ ॥ जिणदेवस्रिपद्दोदयगिरिच्डाविभूसणे भाण् । जिणमेरुस्रिसुगुरू जयउ जए सयलविज्ञानिही ॥ १२ ॥ जिणहितस्रिमिणिदो तपटे भवियकुमुयवणचंदो । मयणकरिकुंभविह्डणदुद्धरपंचाणणो जयउ ॥ १३ ॥ द्यगुरुपरंपरगाहाकुलयमिणं जे पढेइ पचूसे । सो लहइ मणोवंखियसिद्धि सबं पि भवजणे ॥ १४ ॥ ।। इति गुर्वावलीगाथाङ्कलकं समाप्तं ॥ छ ॥

## अईम्

# खरतरगच्छालङ्कारश्रीजिनप्रमस्रिकृता

# विधि प्रपा

नाम

# सुविहितसामाचारी ।



निमय महाबीरिजणं, सम्मं सरिउं गुरूवएसं चं। सावय-मुणिकिबाणं सामायारिं लिहामि अहं॥

[ ? ]

§ १. सम्मत्तमूलतेण गिहिधम्मकप्पतरुणो पढमं सम्मत्तारोहणविही भण्णइ – तत्थ जिणभवणे समोसरणे वा सुहेसु तिहि-सुहुताइएसु उवसमाइगुणगणासयस्स<sup>®</sup> उवासयस्स विसिष्ठकयनेवत्यस्स चंदणरसरइय-भारुयलितरुयस्य जहासि निविचयित्रणनाहपूओवयारस्य असंडअक्लयाणं वर्ष्ट्वातियाहि तिहि मुद्दीहि । गुरू अंजिंक भरेइ । सिनिहियसावओ साविया वा तद्विर पसत्थफलं नालिकेराइ धारेइ । तस्रो नवकार-पुत्रं समोसरणं तिपयाहिणी काउं सावओ इरियावहियं पडिक्किमिय समासमणं दाउं भणइ - 'इच्छा-कारेण तुन्मे अम्हं सम्मत्तसामाइय सुयसामाइयआरोवणत्वं चेइयाइं वंदावेह ।' गुरू भणइ - 'वंदावेमो ।' पुणो समासमणं दाउं - 'इच्छाकारेण तुरुमे अन्हं सम्मत्तसामाइय-सुयसामाइयआरोवणत्यं बासनिक्खेवं करेह'ति भणइ। तन्नो 'करेमी'ति भणिता निसिज्जासीणो कयसकलीकरणो सूरिमंतेण इयरो बद्धमाण- 10 विज्ञाए वासे अभिमंतिय तस्स सिरे देइ; चंदणक्लए य रक्लं च करेइ । तओ तं वामपासे ठविचा वहुंति -बाहि थुईहि संघसहिओ गुरू देवे वंदइ। चउत्वथुईअणंतरं सिरिसंतिनाह-संतिदेवया-सुयदेवबा-<sup>8</sup>मवणदेवया—स्वेत्तदेवया—अंबा—पउमावई-चक्केसरी-अच्छुत्ता-कुबेर-बंभसंति-गोत्तसुरा-सकाइवेयावस्तगराणं नवकारचिंतणपुषं धुईस्रो । इत्थ य अंबाधुइं जाव धुईस्रो अवस्सदायवाओ । सेसाणं न नियमु चि गुरूवएसो । अम्हाणं पुण पउमावई गच्छदेवय ति तीसे धुई अवस्सदायद्या । तओ सासणदेवयाकाउ- ॥ स्सरगे चउरो उज्जोयगरा पणुवीसुस्सा चितिज्ञंति । तओ गुरू पारित्ता थुइं देइ । सेसा काउस्सम्महिया सुणंति । तओ सबे पारिचा उज्जोयगरं पठिचा नवकारतिगं भणिचा जाणूसु भविय सक्कत्थयं भणंति । 'अरिहाणा'दि युत्तं गुरू भणइ। तओ 'जमवीयराय' इश्वाइ पणिहाणगाहादुगं सबे भणंति। इश्वेसा पिकया सबनंदीसु तुहा; णवरं तेण तेण अभिकावेणं । तओ समासमणं दाउं सङ्को भणइ - 'इच्छाकारेणं तुब्से अन्हं सम्मत्तसामाइय-सुयसायाइयआरोबणत्यं काउस्समां करावेह ।' गुरू भणइ —'करावेमों' पुणी हिमासमणं " दाउं मणइ - सम्मचसामाइय-सुबसामाइयआरोवणत्थं करेमि काउत्समां ति । तओ क्रिंडिस्सम्मे सेर्चावीसु-स्सासं उज्जोयगरं चितिय पारिता मुहेण भणइ सबं । गुरू वि काउस्समां करेइ ति चीना तुओ समासमणं

<sup>1</sup> B वीरिक्षणं । 2 B वा । 3 B ध्वापरस्त । 4 B बहुतवाई । 5 B भ्रवण । क्रि A विकासिका

दाउं भणइ—'इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं सम्मत्तसामाइय-सुयसामाइयसुत्तं उचारावेह' ति । गुरू भणइ— 'उचारावेमो'। तओ नवकारितगं भणितु वारितगं दंडगं भणावेइ। जहा—'अहं णं मंते तुम्हाणं समीवे मिच्छत्ताओ पिडकमामि; सम्मत्तं उवसंपज्जामि। नो मे कप्पइ अज्जप्पिमइ अक्तित्थिए वा, अक्रितित्थिय-देवयाणि वा, अक्रितित्थियपिरगाहियाणि अरहंतचेइयाणि वा; वंदित्तए वा, नमंसित्तए वा, पुर्वि अणा-कत्तएणं आलवित्तए वा, संलवित्तए वा; तिस असणं वा, पाणं वा, साइमं वा, साइमं वा, दाउं वा अणुप्पयाउं वा, तिस गंधमल्लाइं पेसेउं वा, नक्तत्थ रायाभिओगेणं, गणाभिओगेणं, बल्लाभओगेणं, देवया-भिओगेणं, गुरुनिगगहेणं, वित्तीकंतारेणं;—तं च चउिष्ठहं, तं जहा—दब्बो, खेत्तओ, कालओ, भावओ। तत्थ दब्वो — दंसणदबाइं अहिगिचः; स्वित्तओ जाव भरहिम्म मिज्झमस्तंडे; कालओ जाव जीवाए; भावओ जाब छलेणं न छलिज्जामि, जाव सिब्बाएणं न भुज्जामि, जाव केणइ उम्मायवसेण एसो मे दंसणपारुण-गपरिणामो न परिवडइः; ताव मे एसो दंसणाभिग्गहो ति'॥ तओ सीसस्स सिरे वासे स्विवेइ। तओ निसि-जोविविद्वो गुरू सकलीकरणरक्सामुद्दापुष्ठयं अक्सए अभिमंतिय उविरं पणव(ॐ)—मुवणेसर(हीँ)—रुच्छी-(श्रीँ)—अरहंतबीयाइं हत्थेण लिहित्ता, लोगुत्तमाण पाए सुगंधे स्विवित्ता, संघस्स देइ।

### पंचपरमिट्टिमुद्दा, सुरही-सोहग्ग-गरूडवज्ञा य । मुग्गरकरा य सत्तओ एया अक्लयपयाणं मि ॥ [२]

" § २. तओ लमासमणं दाउं सावओ भणइ —'इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं सम्मत्तसामाइय-सुयसामाइयं आरोवेह'। गुरू भणइ —'आरोवेमो'। पुणो वंदिऊण सीसो भणइ —संदिसह किं भणामो ?'। गुरू भणइ 'वंदित्ता पवेयह'। पुणो वंदिऊण सीसो भणइ ! 'इच्छाकारेण तुब्मेहिं अम्हं सम्मत्तसामाइय-सुय-सामाइयं आरोवियं ?'। एवं पण्हे कए गुरू भणइ —'आरोवियं'। ३ लमासमणाणं; हत्थेणं, सुत्तेणं, अत्थेणं, तदुभएणं सम्मं धारणीयं चिरं पालणीयं। सीसो भणइ —'इच्छामो अणुसिंह'। पुणो वंदिय भणइ— 'तुम्हाणं पवेइयं; संदिसह साहूणं पवेएमि'। गुरू भणइ —'पवेयह'। तओ खमासमणं दाउं नमोकारं पढंतो पयाहिणं करेइ। 'गुरुगुणेहिं वह्नाहि; नित्थारपारगा होहि'—ित्त भणंतो गुरू संघो य वासक्खए लिवेइ। एवं जाव तिनि वारा। तओ वंदित्ता भणइ —'तुम्हाणं पवेइयं, साहूणं पवेइयं; संदिसह काउस्समां करेमि'। गुरू आह—'करेह'। तओ समासमणपुवं 'सम्मत्तसामाइय-सुयसामाइयथिरीकरणत्थं करेमि काउस्समां शि । सत्तावीसुस्सासं काउस्समां काउं चउवीसत्थयं च भणिय गुरुं तिपयाहिणी करेइ। तओ गुरू लग्गवेलाए—

#### इय मिच्छाओ विरमिय सम्मं उवगम्म भणइ गुरुपुरओ । अर्हुतो निस्संगो मम देवो दक्खिणा ‡साहू॥ [३]

इइ वारतियं भणावेइ । विणेओ वि तत्थ दिणे एगासणगाइ जहसत्ति तवं करेइ । तओ समासमणं दाउं भणइ -'इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं घम्मोवएसं देह' । तओ गुरू देसणं करेइ ।

भूएसु जंगमत्तं, तत्तो पंचिंदियत्तमुक्कोसं।
तेसु विय माणुसत्तं, मणुसत्ते आरिओ देसो॥ [४]
देसे कुलं पहाणं, कुछे पहाणे य जाइमुक्कोसा।
तीय वि रूवसमिद्धी, रूवे य बलं पहाणयरं॥ [५]

<sup>\* &#</sup>x27;बीजानि पदानि \* हीं श्रीं अर्हे नमः इत्यमूनि ।' इति टिप्पणी A आदर्शे । † द्वितारकान्तर्गतः पाठो नोपल-भ्यते B आदर्शे । 1 नास्ति B आदर्शे । 2 B अरिह्तो । ‡ 'सरला निष्कपटा इत्सर्थः ।' इति A आदर्शे टिप्पणी ।

| होइ बले विय जीयं, जीए वि पहाणयं तु विश्वाणं। |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| विद्याणे सम्मत्तं, सम्मत्ते सीलसंपत्ती ॥     | [8]         |
| सीले लाइयभावी, लाइयभावेण केवलं नाणं।         |             |
| केवलिए पडिपुन्ने, पत्ते परमक्खरे मोक्खे॥     | [७]         |
| पन्नरसंगी एसी समासओ मोक्खसाइणीवाओ।           | <del></del> |
| इत्थं बहु पत्तं ते येवं संपावियदं ति ॥       | [6]         |
| तो तह कायवं ते जह तं पावेसि थोवकालेणं।       |             |
| सीलस्स नऽत्थऽसज्झं जयंमि तं पावियं तुमए-ति ॥ | [9]         |

पुरिसो जाणुडिओ इत्थियाओ उद्घडियाओ सुणति । जिणपूर्यणाइ अभिगाहे य गुरू देह । जिणपूर्या कायबा । दबभावभिने लोइय-लोउत्तरिए अणाययणे न गंतवं । परतित्थे तव-न्हाण-होमाइ धम्मत्यं " न कायबं । लोइयपबाइं गहण-संकंति-उत्तरायण-दुबहुमी-असोयहुमी-करगचउत्थी-चित्तहुमी-महा-नवमी-विहिसत्तमी-नागपंचमी-सिवरत्ति-वच्छबारसि-दुद्धबारसि-ओघबारसि-नवरत्तपुआ-होलियपया-हिणा-बुहअहमी-कज्जलतइया-गोमयतइया-हिलद्भवं चउहसी-अणंतचउहसी-सावणचंदणं छट्टी-अक-छद्वी-गोरीभत्त-रिवरहनिक्समणपमुहाइं न कायबाइं। तहा कज्जारंभे विणायगाइनामग्गहणं, सिस-रोहिणिगेयं, वीबाहे विणायगठवणं, छट्टीपूयणं, माऊणं ठावणा, बीमाचंदस्स दसियादाणं, दुम्गाईणं " ओवाइयं, पिंडपाडणं, थावरे पूया, माऊणं महागाइं, रवि-ससि-मंगलवारेसु तवो, रेवंत-पंथदेवयाणं पूया, खेते सीयाइअचणं, सुन्निणि-रुप्पिणि-रंगिणिपूया, माहे घयकंबलदाणं तिलद्बर्भंदाणेण जलं-जली, गोपुच्छे करुस्सेहो, सबत्ति-पियरपिडमाओ, भूयमल्लगं, सद्ध-मासिय-बरिसिय करणं, पर्व दाणं, कन्नाहलगाहो, जलघडदाणं, मिच्छिदिद्दीणं लाहणयदाणं, धम्मत्थं कुमारियाभत्तं, संडविवाहो, पियरहं नई-कूवाइ-स्वणणपइद्वोवएसो, वायस-विरालाइपिंडदाणं, तरुरोवण-वीवाहो, तालायरकहासवणं, गोघणाइपूया, अ धम्ममिाठयकरणं, इंदयाल-नडपिच्छण-पाइक-महिस-मेसाइ-जुज्झ-भूयखिल्लणाइदरिसणं, मूल-असिलेसाजाए बाले वंभणाह्वण-तवयणकरणं, - एमाइ मिच्छत्तठाणाइं परिहरियद्याइं। सकत्थएण वि तिकालं चीवंदणं कायवं । छम्मासं जाव दोवाराओ संपुण्णा चीवंदणा कायवा । नवकाराणं च अहत्तरं सर्थ गुणेयवं । बीया-पंचमी-अद्दमी-एगारसीए चउदसीए उदिदृपुनिमासु दोकासणाइतवं । जा जीवं चउवीसं नवकारा गुणेयवा । पंजुबरी-मज्झ-मंस-मह-मक्खण-मट्टिया-हिम-करग-विस-राईभत्त-बहुबीय-अणंतकाय-अत्थाणय- ॥ घोलबडय-वाइंगण-अमुणियनामपुष्फ-फरु-तुष्छ-फरु-चित्रयरस-दिणदुगातीयदिहमाईणि वज्जेयबाइं। संगरफल्या-मुगा-मउद्र-मास-मसुर-कलाय-चणय-चवलय-वल-कुलल्थ-मेत्थिया-कंड्रय-गोयारमाइ बिदलाइं आमगोरसेण सह न जिमेयबाइं। एएसिं रायत्तयं न कायबं। निसिन्हाणं, अच्छाणियजलेण य दहाइसु पहाणं, अंदोरूणं, जीवाणं जुज्झावणं, साहम्मिएहिं सिद्धं धरणगाइविरोहो, तेसुं च सीयंतेसुं सइ-विरिष्ऽभोयणं, चेइयहरे अणुचियगीयनष्टं निहीवणाइआसायणाओ, देवनिमित्तं थावरपाउमाकूवारामकर- » णाणि य वज्जणिज्जाहं । उस्प्रत्तभासगर्लिगीणं कृतित्थियाणं च वयणं न सद्देशवं । एमाइ अभिगाहा गुरुणा दायबा । सो वि तन्मि दिणे साहन्मियवच्छक्षं सुविहियाणं च वत्थाइपिडलाहणं करेइ ति ॥

#### ॥ सम्मत्तारोवणविही समत्तो ॥ १ ॥

 $<sup>1\</sup> B$  पूरणाय ।  $2\ B$  हालिहुव $^\circ$ ।  $8\ B$  बंदिण $^\circ$ ।  $4\ B$   $^\circ$ द्द्रश्रदाणं वाणे अलं $^\circ$ ।  $5\ B$   $^\circ$ वीरसिय $^\circ$ ।  $6\ A$  प्यादाणं।

§ इ. पडिपन्नसम्मत्तस्य य पइदिणं देव-गुरु-पृया-धम्मसवणधरायणस्य देसविरइपरिणामे जाए बारस-बयाइं आरोविज्ञंति । तत्थ इमो विही-

### गिहिधम्मे चीवंदण, गिहिवयउस्सग्गयइवउचरणं । जहसत्ति वयग्गहणं, पयाहिणुस्सग्गदेसणया ॥ [१०]

इत्यद्वियपरिगाहपरिमाणिटप्पणयस्स य । वयाभिलावो जहा — 'अहं णं मंते तुम्हाणं समीवे थूलगं पाणाइवायं संकप्पओ निरवराहं पश्चक्लामि । जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए कायेणं, न करेमि न कारविमि । तस्स मंते पिकक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि' ति वारितंगं मणियं । एवं, अहं णं मंते तुम्हाणं समीवे थूलगं मुसावायं जीहाच्छेयाइहेउयं कन्नालियाइपंचिवहं पश्चक्लामि । दिक्तनाइअविसए अहागहियमंगएणं । एवं थूलगं अदिलादाणं सत्तर्सणणाइयं चोरंकारकरं रायनिगाह- कारयं सिच्चाचित्वत्थिवसयं पश्चक्लामि । एवं, ओरालियवेउवियमेयं थूलगं मेहुणं पश्चक्लामि, अहागहियमंगएणं । तत्थ दुविहतिविहेणं दिवं, तेरिच्छं एगविहतिविहेणं, माणुस्सयं एगविहएगविहेणं वोसिरामि । अहं णं मंते परिगाहं पड्डच अपरिमियपरिगाहं पश्चक्लामि । धणधनाइ—नविह—वत्थुविसयं इच्छापरिमाणं उवसंपज्जामि, अहागहियमंगएणं । एवं गुणव्यवए दिसिपरिमाणं पिडवज्जामि । उवमोग-परिभोगवए भोयणओ अणंतकाय—बहुवीय—राइभोयणाइं परिहरामि । कम्मओ णं पन्नरसकम्मादाणाइं इंगालकम्माइयाइं बहुसावज्जाइं सरकम्माइयं रायनिओगं च परिहरामि । अहं णं मंते तुम्हाणं समीवे सामाइयं पोसहोववासं देसावगासियं अतिहिसंविभागवयं च जहासत्तीए परिवज्जामि । इच्चयं सम्मत्तम् एंचाणुवहयं सत्तिक्लावहयं दुवालसिवहं सावगधमं उवसंपिजज्ञा णं विहरामि ।' पयाहिणा-वासदाणाइयं सेसं पुर्वि व दहवं ॥

९४. पुत्रोक्षिंगियं परिमाहपरिमाणिटप्पणं च गाहाहिं वित्तेहिं वा अत्थओ एवं लिहिज्जइ—'वीराइअसयरं जिणं निमक्त, सम्मत्तमूळं गिहत्थधम्मं पिडवज्जामि । तत्थ अरहं मह देवो । तदाणाठियसाइ गुरुणो । जिणमयं पमाणं । धम्मत्थं परितित्थे तव—दाण—न्हाण—होमाइ न करेमि । सक्कत्थएण वि तिकाळं चीवदणं काहं ।

# पाणिवह-मुसावाए अदत्त-मेहण-परिग्गहे चेव। दिसि-भोग-दंड-समइय-देसे तह पोसह-विभागे॥ [११]

संकिप्पयं निरवराहं थूलं जीवं तिषकसायवसा मण-वय-तणुहिं जावजीवं न हणे न हणावे, सकजे सयणाइकजे वा ओसहाइसावजे किमि-गंडोलग-जलुगाविसए य जयणा। कन्नाइथूलग-मलीयं दुविहं तिविहेण वोसिरे। देव-संघ-साहु-मित्ताइकजे लहणिज्य-दिज्य-पिडकयववहारे य जयणा। थूलमदत्तं दुविहितिविहेण वजे। निहि-संकाइसु जयणा। दुविहितिविहेण दिषमिचाइभणिय-अगेगेणं मेहुणनियमो। परदारं परपुरिसं वा काएण सबहा नियमो वा। माणुस्से दुवितिय-दुब्भासिय-दुविष्टिय-हास-कलहवयणाइं अकथाणुबंधं विजित्ता जहासंभवं सबया। घण-धन्न-खेत-वत्थू-रूप्य-सुवने चडप्पए दुपए कुविए परिमाहे नविष्टे इच्छापमाणिमणं। जाइफल-पुष्फलाइगणिमं, कुंकुम-गुडाइ-

28

धरिमं, चौप्पड-जीराइमेजां, रयण-बत्थाइपरिछिजां । एवं चजिन्नहं पि धणं गहणक्लणे सम्रया वा इत्तिय-पमाणं, इत्तिओ धण्णसंगहो, इत्तियाइं हळाइं खेताइं चरी वा, किसिनियमो वा । इत्तियाइं हट्टघराइं । रूप्प-कणरोसु टंकयपमाणं तोल्यपमाणं गहियाणगपमाणं वा । चज्ज्यय-तिरियाणं पमाणं जहाजोमां नियमो बा । दुपप दासरूवाणं, सगडाईणं च पमाणं । कुवियं इत्तियमीष्ठं उवक्लर-शालाइ; भणियपमाणाओ अहियं धम्मवए दाहं । एसो नियमो मह सपरिग्गहावेक्साए । भाइ-सयणाईणं तु रक्सण-ववहरणं । मुक्कल्यं अद्वाणगाइ य । तहा, अमुगनगराओ चउिहसिं जोयणसयाइं, उह्नं जोयणदुगाइ, अहोदिसिं पुरिसपमाणं घणुहमाणं वा । दुविहतिविहेणं मंसं, एगविहं मज्ज-मन्खणं, अन्नत्थ ओसहाइकज्जेण महं च वज्जेमि । सामक्रेणं वा मंसाइ नियमेमि । अप्पडलिय-दुप्पडलिय-तुच्छफलेसु जयणा । एवं पंजुबरि-वाइंगण-पुंपुष्ट्य-अन्नायफरु-सगोरसविदरु-पुष्फिओयणाइं । विडय-तीमणाइनिक्सित्तअहयाह मुर्च अणंतकायं च । असण-स्वाइमे निसि न जिमे, पाण-साइमेसु जयणा । अत्थाणयाणं नियमो परिमाणं 10 वा । असणे सेइया-सेराइपमाणं । भोयणे न्हाणे य नेहकरिस\*दुगाइ । सिचचद्व-विगई-ओगाहिम-पाणगमेय-सारूणयउक्कडद्वाणं परिमाणं । पाणे प्गाइघडा, उच्छुलयाणं, चिन्भडाइ-गणियफलाणं च बोराइ-मेज्जफलाणं, दक्लाइ-तोलिमफलाणं संसा-मण-माणगाइपरिमाणं जहासंसं कायवं । संपत्ति गुच्छाणं पण्णाणं पुष्फ-फरुणं च संसा । कपूर-एरु।इसु रूवयपरिमाणं । तियङ्कय-तिहरु।इसु परु।इ-परिमाणं । धोवतिय-सीओढणवज्जं इत्तियमुलाओ इत्तियाओ तियलीओ । फुलाणं तुद्धर-चउसराइ- ॥ संखा नियमो वा । आभरणे संखा सुवण्ण-रूप्प-परुमाणं वा । कुंकुम-चंदणविलेवणे पराइसंखा । जरुघड-दगाइणा मासे इत्तिया सिरिन्हाणा, दिणे य अंगोहलीओ । आसण-सिज्जाणं संखा । ओहेण वा मोग-परिमोगाणं इंगालगाइकम्मादाणाणं नियमो, भाडगाइस परिमाणं वा । मणुयाणं कयविकयनियमो । चउप्पयविकयसंखा । तलाराइसरकम्मनियमो । विचित्तोवरिं लाहाइलोमेणं तिले न धारइस्सं । चुक्कीसंखु-क्लण-जळघडाणयणसंखा, खंडण-पीसण-दळणाइसु मण-कळसियाइपरिमाणं ।

> चउहा अणत्थदं इं, अवझाणं, वेरितप्पुरवहाई। वज्रे वद्धावणयं, मुन्तु महं गीयनद्दा हं॥ [१२] जूयजलकीलणाई चएमि दिक्सिश्र अवसए देमि। नो सत्थिगिहलाई पाओवएसं च कइयावि॥ [१३]

मासे वरिसे वा सामाइयसंखा । दुब्मासियाइयु मिच्छादुक्कडदाणं । अहोरत्तंते गमणे जल-थलपहेयु जोयण- या संखा । पोसहे वरिसंतो संखा जहासंभवं वा । अहमि—चउइसि—चउमासियं—पज्जसणेयु जहासित एगास-णाइ तवं, वंभचेरं, अन्हाणाइयं च । काले नियमेहागययुविहियाणं संविभागपुवं भोयणं । दिणंतो नवकार-गुणणसंखा य । इत्तियं धम्मवयं वरिसंतो काहं । इत्तिओ य सज्झाओ मासे । एए य मह अभिमाहा ओसह—परवसत्त—देहअसामस्थ—वित्तिच्छेय—रोग—मम्मकंतार—देवया—गुरु—गण—रायाभियोग—अणाभोग—सहसागार—महत्तर—सबसमाहिवित्यागारे मोत्तुं । मिज्झमलंडाओ वाहिं सवासवदाराणं तिविहं तिविहेण अनियमो, चिरक्रयसबाहिगरणाणं च । इत्थ य पमाएण नियममंगे सज्झायसहस्सं, आंबिलं च पच्छित्तं ।"

 $<sup>1\</sup> B$  शर्ण । # 'पंत्र भिर्मुजाकिमीयकः, तैः योजधानः कर्मः ।' इति A टिप्पणी ।  $2\ B$  विक्सिडा $^{\circ}$  । 4 'क्षित्रकान्यकाहिः सं इति A दिप्पणी । B 'क्षित्रकार्य । A A खडमास्य ।

एवं लिहिता एसा गाहा लिहिजाइ-

#### सम्मत्तमूलमणुवयखंघं उत्तरगुणोकसाहालं। गिह्यम्मदुमं सिंचे सद्वासलिछेण सिवफलयं॥

[88]

तओ गुरुक्षमं लिहिता अमुगगणहरपायम्ले अमुगसंवच्छर-मास-तिहीसु अमुगण अमुगीए वा एसो मावगधम्मो पडिवण्णो त्ति परिगगहपमाणटिप्पणविही ॥

#### ॥ परिग्गहपरिमाणविही समत्तो ॥ २ ॥

६५. पडिवन्नदेसिवरइयस्स विसिद्धतरसद्धस्स सङ्घुस्स छम्मासियं सामाइयवयं आरोविज्ञइ । तत्य य चेइयवंदणाइविही हिठिल्लो चेव । नवरं, काउस्सग्गाणंतरं अहिणवमुहपोत्तिया वासविन्नासपुवं समप्पणीया । तीए य तेण छम्मासे जाव उभयसंझं सामाइयं गहेयवं । तओ नवकारतिगपुवं 'करेमि भंते सामाइयं सामाइयं गहेयवं । तओ नवकारतिगपुवं 'करेमि भंते सामाइयं सामाइयं नवारवेमि, तस्स भंते पडिक्कमामि निंदािम गरिहािम अप्पाणं वोसिरािम ।' तहा 'द्वाओ खेत्तओ कालओ भावओ । तत्थ दवओ सामाइयदवाइं अहिगिचः; खेत्तओ णं इहेव वा अन्नत्थ वाः; कालओ णं जाव छम्मासं; भावओ णं जाव रोगायंकाइणा परिणामो न परिवडइ, ताव मे एसा सामाइयपडिपत्ती ।' इति वंडगो वारतिगमुचारणीओ । सेसं पुर्वि व दष्टवं ।।

# ॥ इइ सामाइयारोवणविही ॥ ३॥

६६, अंगीकयसामाइएण य उभयसंझं सामाइयं गहेयत्रं । तस्स एसो विही-पोसहसालाए साहुसमीवे गीहेगदेसे वा स्वमासमणदुगपुर्व सामाइयमुहपोत्तिं पिललेहिय पढमस्वमासमणेण 'सामाइयं संदिसा-वेमि, बीयसमासमणेण सामाइए टामि' ति भणिऊण पुणो वंदिय, अद्धावणओ नमोक्कारतिगपुर्व 'करेमि भंते सामाइयं—इचाइदंडगं—वोसिरामि' पज्ञंतं वारतिगं किह्नुय, स्वमासमणेण इरियावहियं पिककिमिय, असासमणदुगेणं वासामु कट्टासणं, उडुबद्धे पाउंछणं, स्वमासमणदुगेण सज्झायं च संदिसाविय, पुणो वंदिय नवकारऽद्दगं भणह । तओ सीयकाले पंगुरणं संदिसावेइ । संझाए सज्झायाणंतरं कट्टासणं संदिसावेह ति । जह पुण कयसामाइयं पोसहइत्ते वा, कोइ कयसामाइओ पोसहइत्तो वा वंदह, तथा 'वंदामो' ति वत्तवं, जइ इयरो वंदह तत्थ 'सज्झायं करेह'ति वत्तवं । जहण्णओ वि घडियादुगं मुहज्झवसाएण विट्ठिता, तओ मुहपोत्तिं पिडलेहिय पढमस्वमासमणे 'सामाइयं पारावेह'—गुरू आह—'पुणो वि कायबो' । अवीयसमासमणे 'सामाइयं पारेमि'—गुरू आह—'आयारो न मुत्तवो' । तओ नवकारतिगं भिणय, 'भयवं दससभहो' इचाइगाहाओ भूमिनिहित्तिसरो भणह ।

#### ॥ इय सामाइयग्गहण-पारणविही ॥ ४ ॥

- § ७. इत्थ केइ आइल्लाणं चउण्हं सावयपडिमाणं पडिवित्तं इच्छंति । तं च न सुगुरूणं संमयं । जओ संपयं पडिमारूवं सावयधम्मं वोच्छिन्नं विंति गीयत्था । अओ न तस्स विही भण्णाइ ।
- अ ६८. इयाणि उवहाणिवही सोहणितिहि करण गुहुत्ताइदिणे जिणभवणाइसु नंदी कीरइ। पंचमंगळ-महासुयक्संघे इरियाबिहयासुयक्संघे यः अभेसु उवहाणतवेसु नंदीए न नियमो। जह कोइ समो-सरणे पूर्य करेइ तया कीरइ नऽमहा। दोसु आइस्रिडबहाणतवेसु पुण नियमा नंदी। तस्य सावजो साविया

<sup>\*</sup> 'उनिस्तवावणियं नंदिपवेसावणियं करेमि।' इति B टिप्पणी। † 'इंगाँ प्रतिकस्य मुस्तविक्रकां प्रतिक्रिस्य ।' इति B टिप्पणी। 1 A अन्नत्वस्तिएण। 2 B निमित्तं तबु।

§ ९. एवं सेसेसु वि दिणेसु नंदिवजं गुरूसगासे पोसहं सामाइयं च करेइ, पोसहकरणविद्या। सो य इमो — इरियं पिडक्रमिअ आगमणमालोइय समासमणदुगेणं पोसहमुहपोचि पिडलेहिता, पदमसमासमणेणं 'पोसहं टामि'। पुणो तहयसमासमणं दाउं नवकारतिगं भणिय, — 'करेमि भंते पोसहं। आहारपोसहं देसओ, सरीरसकारपोसहं सबओ, बंभचेरपोसहं सबओ, अवावार- 'पोसहं सबओ। चउन्निहे पोसहे सावजं जोगं पचनसामि जाव अहोरतं पज्जवासामि। दुविहं तिविहेणं, मणेणं वायाप काएणं, न करेमि न कारवेमि, तस्स मंते पिडक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि'—हह दंडगं वारतिगं भणइ। तओ इरियावज्जं पुन्नविहिणा सामाइयं गिण्हइ। तओ मुहपोत्तिं पिडलेहिय दुवालसावत्तंवरणं दाउं भणइ — 'इच्छाकारेण संदिसह पवेयणं पवेयहं'। जो पुण पुढो पिडकंतो सो दुवालसावत्तंवरणं आलोयणं, दुवालसावत्तंवरणेण य स्वमासमणं काउं, दुवालसावत्तंवरणेण पवेयणं पवे- मणइ — 'करेह'। तओ 'इच्छ'ति भणिय, वंदिय, पचक्साणं काउं, स्वमासमणदुगेण बहुनेलं संदिसाविय, समासमणदुगेण सज्ज्ञायं, समासमणदुगेण बहुनेलं संदिसाविय, समासमणदुगेण सज्ज्ञायं, समासमणदुगेण बहुनेलं संदिसाविय, वंदणयं देइ। तओ गुरूणा मुहतवे पुच्छिए 'देवगुरुपसाएण'ति भणइ। एसो पभायसमये विही कीरइ। जओ पउणपहरमज्ज्ञे पवेयणं न पवेपइ, तओ सो दिवसो गलइ ति। उनहाणवाही पाभाइयपिडक्रमणे नवकारसिहयं चेव पचक्सांति। " 'उमाए सुरे नवकारसिहयं पचक्सामि' इचाह।

तओ चरमपोरिसीए गुरुसमीवमागम्म इरियावहियं पडिक्रमिय, आगमणं आरुोइय, स्वमासमणदुगेण पुर्तिं पडिलेहिय, दुवालसावत्तंदणं दाउं, आरुोयणं स्वामणं च \*पञ्चक्खाणं च करिय, स्वमासमणदुगेण उविह अंडिल-पडिलेहणं संदिसाविय, स्वमासमणदुगेण सज्झायं संदिसाविय, स्वमासमणदुगेण बह्सणं संदिसाविय, कद्वासणं पाउंछणं वा पडिलेहिय, दुवालसावत्तवंदणं देइ। एसो चरमपोरिसीए विही। असिविही जहा पोसहविहीए भणिओ तहा कीरइ।

§ १०. तओ दुवालसमतवे पिडिपुने वायणा दिज्ञइ । तत्थ एसो विही — पुत्ति पेहाविय, वंदणं दाविय, गुरू भणावेह—'इच्छाकारेणं संदिसह पंचमंगलमहासुयक्संधवायणापिडिगाहणत्थं काउस्समं करावेह' । गुरू भणाइ—'करावेमो' । तओ 'इच्छं'ति भणिय, लमासमणेणं वंदिय, भणाइ—'पंचमंगलमहासुयक्संधवायणा-पिडिगाहणत्थं करेमि काउस्समं । अन्नत्थ उत्सिसएणं'—इच्चाइ जाव—'वोसिरामि'त्ति भणिय, सागरवरगंमीरा जाव उज्जोयगरं चितिय, नमोक्कारेण पारिय, उज्जोयगरं भणिय, लमासमणं दाउं, भणाइ—'इच्छाकारेण पंचमंगलमहासुयक्संधवायणापिडिगाहणत्थं चेइयाइं वंदावेह' । गुरू भणाइ—'वंदावेमो' । तओ सक्कत्थयं मणिय लमासमणेण वंदिय, सीसो भणाइ—'इच्छाकारेण संदिसह वायणं संदिसावेमि' । बीयलमासणेण 'बायणं पिडिगाहेमि' । गुरू भणाइ—'पिडगाहेह' । तओ 'इच्छं'ति भणिय, लमासमणं दाउं, उभयकर-विहिमहियमुहपोत्तियाथइयमुहकमलस्स, अद्धोणयकायस्स सीसस्स तिक्खुत्तो पंचनमुक्कारं किन्नुय पंचण्हं अन्नस्मणाणं पढमा वायणा दिज्जह । तओ दिन्नाए वायणाए तस्सुत्तमंगेसु गुरू वासे स्विवइ । तओ सीसो वंदिय सज्झायमाइ करेइ । तओ अट्टाई आयंबिलेहिं तिहिं उववासेहिं कप्हिं बीया वायणा तिण्हं चूका— अञ्चयणाणं दिज्जह ।

<sup>1</sup> B मुहपुत्ति । \* A स्नामणं च करिय समासमणपुत्र्यं पश्चविस्तय । 2 B भुहपुत्ति ।

\$ ११. एवस्स चेव निविस्तवणिविद्दी वोबाइ—सीसो गुरुसमीवमागम्म इरियाविद्धवं परिवामिय, गमणावार्त्रणं आलोइय, समासमणदुगदाणपुत्रं पुत्ति वेहियं दुवालसावचंदणं दाउं, मणइ—'इच्छाकारेण दुवमे
छन्दं पंचमंगळमहासुयवसंघउवहाणतवं 'निविस्तवह'। गुरू मणइ—'निवस्तवामो'। सीसो 'इच्छं'ति
विवय, समासमणेण वंदिय, भणइ—'इच्छाकारेण संदिसह पंचमंगळमहासुयवसंघाइउवहाणतव विविस्तववसं काउस्समां करावेह'। गुरू मणइ—'करावेमो'। 'इच्छं'ति मणिय समासमणेण वंदिय, पंचमंगळमहासुयवसंघाइउवहाणतवनिवस्तवणत्यं करेमि काउत्समां। अञ्चल्य क्रसिएणं' इचाइ जाव 'वोसिसमि'चि। तत्य नवकारं चितिय, पारिय, नमोकारं पित्य, समासमणेण वंदिय, मणइ—'इच्छाकारेण संदिसह पंचमंगळमहासुयवस्त्रंभाइउवहाणतवनिवस्त्रवणत्यं चेइयाइं वंदावेह'। गुरू मणइ—'वंदावेमो'।
वजो सकत्ययं भणिय, दुवालसावचवंदणं दाउं, 'प्वेयणं प्रवेयह'चि भणिय, पितपुण्णाः विगइपारचनेणं
यवस्त्रह् । तओ पोसहं सामाइयं च पारिय, समासमणं दाउं, मणइ—'उपधाण' मजिल अविधि भासातना मनि क्यिन काइ ज कोई कीई तिहं मिच्छामि दुक्कडं'॥

#### ॥ उवहाणनिक्खिवणविही समत्तो ॥ ६ ॥

§ १२, इयाणि उबहाणसामायारी भण्णइ । पंचमंगलमहासुयक्संघे पढमं दुवालसमं पुत्रसेवाएँ । तओ पंचण्हं अञ्झयणाणं वायणा दिज्ञह ॥ १ ॥

तत्थ पुण सद्धे अज्झयणा अहु, आयंबिकटुगेणं उववासितगेणं। तञ्जो तिण्हं चूकाअज्यायाणं । वायणा दिजाइ। इत्थ उववासितगं उत्तरसेवाए॥ २॥

#### ॥ पंचमंगलउवहाणं समत्तं॥

§ १३. एवं इरियावहियासुयक्संघे वि अह अज्झयणा । तिण्णि चरिमाणि चूला भण्णाइ । सेसं जहा पंचमंगलमहासुयक्संघे । दोस्र वि दो दो वायणाओ । उत्तरिक्षेस्र चउस एगा पुत्रसेवा । अंते इवदास-मावाओ उत्तरसेवा नित्थ ॥ ३ ॥

भाषारिहंतत्थर पदमं अट्टमं, तओ तिण्हं संपयाणं वायणा दिज्ञह । १ । युषो वर्तीसं अप्रयंविकाणि । सोक्सिहिं गएहिं तिण्हं संपयाणं वायणा दिज्ञह । २ । अमेहिं सोलसिहं गएहिं तिण्हं संपयाणं वायणा दिज्ञह । २ । सक्त्थर सवाओ तिण्णि वायणाओ । तवरं सक्त्थर 'नमोत्थुणं वियहस्त्रउमाणमुत्तु'मिति क्यणा सेसा वर्तीसं पया वर्तीसं हुंति अज्ञायणा ।

ठक्णारिहंतत्वए आईए चउत्थं, तओ तिक्रि आयंबिरुणि, तओ अंते तिष्ह्रि अञ्चलणाणं एमा अ वागणा दिजाइ । अञ्चलणातिगं च इमं —'अरिहंतचेइयाणं ... जाव ... निरुद्धसमाविष्याए' । १ । 'सद्भाष् ... जाव ... ठामि काउस्समां' । २ । 'अञ्चल्यकसंतिएणं ... जाव ... बोसिरामि' । ३ । ॥ ॥ ॥ ॥

नामाश्ररिहंतच उविसत्थए आईप अहमं। तओ च उरितस्यसिकोगस्स पढमा नायण दिज्ञह् । १। पुणो पंचनीसं आयंबिकाणि। बारसिंह गएहिं अहहनाम गाहातिगस्स नीया वायणा दिज्ञह् । २। पुणोवि तेरसिंह गएहिं पणिहाण-गाहातिगस्स तहया वायणा दिज्ञह् । ३। नवरं छिंह रूपविहें च अवीसं अ अजहायणा, पंचनीसहमं सत्तम-सबगाहाए । ४। ॥ ६॥

<sup>1</sup> B मुहपुति । 2 B पिंडकेहिय । † एतब्रिदण्डान्तर्गता पंक्तिनीपलभ्यते A आदर्शे । 3 B उनहाण मज्हे । 4 B 'सेनाओ । विधि ॰ २

दन्नारिहंतसुयत्थए पढमं चउत्थं, तओ पंच आयंबिलाणि, अंते एगा वायणा दिज्जइ । १ । नवरं अन्इसयणाइं तिहिं रूवगेहिं तिनि, चउत्थरूवगे दोहिं पाएहिं चउत्थमज्झयणं, अन्नेहिं दोहिं पंचमं ॥ ६ ॥

सबस्थ जत्थ जेतियाणि अंबिलाणि तत्थ तेतियाणि अज्झयणाणि भवंति । सिद्धत्थथुईए उवहाणं विणावि मालादिणकओववासस्स तिण्हं गाहाणं वायणा दिज्जइ । न उण गाहादुगस्स । जेण बोिह्डियपरिमा- वियउ जितित्थसंगहत्थं । दाहिणदारपविद्व-सिरिगोयमगणहरवंदिय-अद्वावय-सीहिनसीहिइचेइयिट्टिय-जिणबिंवकमउवदंसणत्थं च पच्छा वुद्देहिं कयं ति अने भणंति । एयस्स वि एगा परिवाडी दिज्जइ । वायणा किर सबत्थ परिवाडीतिगेणं दिज्जइ । एयस्स पुण गाहादुगस्स एगा चेव परिवाडि ति भावत्थो ॥

संपयं पुण जहोत्तत्वोविहाणअसामत्या एगविगइगहण-एगासण-पारणगंतिरया दस उववासा पंचमंगलमहासुयक्संघे कीरंति । जओ दुवालसमट्टमेहिं अट्ट उववासा, आयंबिलट्टगेणं चतारि, मिलिया वारस उववासा पंचमंगलमहासुयक्संघे । जयावि दस एगासणा, दस उववासा, तयावि चउिंह एगासणेहिं उववासो ति दुवालसोववासा साइरेगा जायंति ति परमत्यओ सो चेव तवोवीही । एवं च वीसं पोसहिदणाईं भवंति । अओ चेव 'वी स इं ति' भण्णइ । जो य असहू पारणगे दोकासणं करेइ तस्य इकारस उववासा । अट्टिहं दोकासणेहिं च एगो उववासो । एवं दुवालस ॥ एवं चेव इरियाविह्यासुयक्संघे वि ॥

भावारिहंतस्थए पणतीसं पोसहदिणाइं उववासा इगुणवीसं पारणएहिं सह पूरिज्ञंति ॥

एवं ठवणारिहंतत्थए अ**हु**।इज्जा उववासा चत्तारि पोसहदिणाइं। एयं च उवहाणदुगं एग**टुमेव** वहिज्जइ। अओ चेव एगूणते वि रूढीए 'चा ली स डं'ति भण्णइ। ‡उक्खेव-निक्खेवा पुण पुढो **पुढो** कायबा‡॥

नामारिहंतत्थए अट्टावीसपोसहदिणा पन्नरस उववासा पारणेहिं सह पूरिज्ञंति । अओ चेव 'अ द्वा वी स इं'ति रूढं । एवं सुयत्थए अद्भुट्ट उववासा छप्पोसहदिणाइं । अओ चेव 'छ क्र इं 'ति भण्णइ । असाहु-साहुणीओ य निविगइ-आयंबिळोववासेहिं जहुत्तोववाससंखं पूरंति । न उण तेसिं दिणसंस्वानियमो विगइपवेसो वा ॥

#### ॥ उवहाणसामायारी समता॥

११४. संपयं एय उज्जमणरूवो मालारीवणिविही भण्णह् । तत्थ पुिंबल्लो चेव नंदिकमो । \*नाणतं पुण एयं । मालगाही भवो मालादिणाओ पुवदिणे परमभत्तीए वत्थासणाइणा पिंडलाभियसाहु-साहुणिवग्गो, विहियसाहिम्मयवत्थतं बोलाइपवरवच्छलो, पत्ते य पसत्थितिहि—करण-मुहुत्त-नक्खत् जोग-लग्ग-चंदव-लोवेए मालादिणे नियविहवाणुरूवं कयजिणपूओवयारोपक्खेव-बिलिनक्खेवपुवं विरद्धयविसिट्ट-उचियणेवत्थो मेलियनीसेसमाया-पिउमाइबंधुजणो कय-साहु-साहिम्मयवंदणो सिलहिक्षिवयपुवर्णाच चंदण-अक्खय-नालिकेराइपसत्थवत्थू अलंड-अक्खय-नालिकेरसणाहकरंजली तिपयाहिणीक्यसमोसरणो खमासमणपुवं भण्ड-पंचमंगलमहासुयक्लंघ-पिंडक्कमणसुयक्लंघ-चीवंदणसुत्तअणुजाणाविणयं वासिनक्खेवं करेह, देवे वंदावेह' ति । तओ गुरुणा अहिमतियसिरोविक्तत्थगंघो जिणपिंडमानिक्लिकयदिटी जिणसुद्दाइविहिणा पए पए सुत्तत्थं भावितो सद्धासंवगपरमवरगाजुत्तो पवहुमाणसुहपिरणामो मित्तमरिक्निरो हिस्स्लिसिरोमंचो गुरुणा चउविहसंघेण य सिद्धं समोसरणपुरो वहुमाणसुईहिं देवे वंदेइ । जाव परिमिट्टिश्चतभणणाणंतरं उद्विता पंचमंगलमहासुयक्लंघ-पिडकमणसुयक्लंघ-मावारिहंतत्थ्य-ठवणारिहंतत्थ्य-चउवीसत्थय-नाय-तथ्य-सिद्धत्थय-अणुजाणावणियं नंदिकड्ठावणियं सत्तावीस्स्सासं काउत्समं दो विकरित । पारिता,

İ एतब्हिदण्डान्तर्गतः पाठः पतितः B आदशै । \* 'विशेषः पुनः' इति A टि पपणी ।

15

चउवीसत्थयं भणिता, नवकारतिगं भणितु,-'नाणं पंचित्रहं पण्णत्तं तं जहा-आभिणिबोहियनाणं, स्रयनाणं, ओहिनाणं, मणपज्जवनाणं, केवरुनाणं,...जाव...स्रयनाणस्य उद्देसो समुद्देसो अणुका अणुओगो पवत्तइ'इति मंगरुत्थं नंदिं कृष्ट्विय सूरी निसिज्जाए उविविसिय 'मो मो देवाणुप्पिय' इचाइगाहाहिं, अह वा-

कल्लाणकंदकंदलकारणमङ्गतिक्खदुक्खनिइलणं। सम्मद्दंसण्रयणं सिवसुहसंसाहगं भणियं ॥ १॥ तस्स य संसिद्धिवसुद्धिसाहगं बाहगं विवक्खस्स। चिइवंदणमिह युत्तं तस्सुवहाणं अओ युत्तं ॥ २॥ लोए वि अणेगंतियपयत्थलं मे निहाणमाइमिम। पुरिसा पवत्तमाणा उवहाणपरा पयदंति ॥ ३ ॥ किं पुण एगंतियमोक्खसाहगे सयलमंतमूलिम। पंचनमोक्काराईसुयम्मि भविया पयदंता ॥ ४॥ किंच - किप्यपयत्थकप्पणपउणा वरकप्पपायवलया वि। पाविज्ञइ पाणीहिं ण उणो चीवंदणुवहाणं ॥ ५ ॥ लाभंमि जस्स नृणं दंसणसुद्धिवसेणनिमिसेणं। करतलगय व जायइ सिद्धी ध्रवसिद्धिभावस्स ॥ ६॥ धन्ना सुणंति एयं सुणंति धन्ना कुणंति धन्नयरा। जे सदहंति एयं ते वि हु धन्ना विणिदिहा॥ ७॥ कम्मक्खओवसमेणं गुरुपयपंकयपसायओ एयं। तुब्मेहिं सुयं मुणियं सद्द्वियमणुडियं विहिणा ॥ ८॥

इचाइगाहाहिं देसणं करिता तिसंझं चेइय-साहुवंदणाभिग्गहं देइ । तओ वासक्खए अभिमंतेइ । अ तम्मि समये सुरहिगंधद्वा अमिलाणसियपुष्फमाला सत्तसरिया जिणपडिमापाओवरि विण्णसणीया । तओ उद्दाय सूरी जिणपाए सुगंधे स्विविय चउिष्ठहसंघस्स वासक्खए देइ । तओ मालागाही वंदित्ता भणइ-'इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं पंचमंगरुमहासुयक्संधं अणुजाणह'। गुरू भणइ—'अणुजाणामो'। तओ सीसो वंदिय मणइ-'संदिसह किं भणामो ?' । गुरू भणइ-'वंदित्ता पवेयह' । पुणो वंदिय सीसो भणइ-'इच्छाकारेण तुब्से अम्हं पंचमंगलमहासुयक्खंधो अणुन्नाओ ?'। तओ गुरू वासे खिवंतो भणइ-'अणु- ध नाओं' । ३ स्वमासमणाणं । इत्थेणं युत्तेणं, अत्थेणं, तद्भएणं, 'सम्मं धारणीओ, चिरं पालणीओ, साहं पइ पुण अनेसि पि पवेयणीओ ति'। सीसो भणइ-'इच्छामो अणुसिंडे'। सीसो वंदिय भणइ-'तुम्हाणं पवेइयं, संदिसह साहुणं पवेएिन'। गुरू भणइ-'पवेयह'। तओ वंदिय, नमोक्कारं भणंतो पयिक्लणं देइ। संघो गुरू य तस्स सिरे वासे अक्लए य खिवइ; 'नित्थारगपारगो होहि'ति भणिरो । एवं पढमा पयक्लिणा ॥ १ ॥ 'इरियावहियासुयक्लंघं अणुजाणह'—अणेण अभिलावेण सवे आलावगा भणिज्ञंति । अ बीया पयक्तिणा ।। २ ।। भावारिहंतत्थयं अणुजाणह'-अणेण तईया पयक्तिणा ।। ३ ।। 'ठवणारिहं-तत्थयं अणुजाणह'-अणेण चवत्थी पयक्तिणा ॥ ४ ॥ नामारिहंतत्थयं अणुजाणह'-अणेण पंचमी पयक्तिणा ॥ ५ ॥ 'सुयत्थयं अणुजाणह'—अणेण छट्ठी पयक्तिणा ॥ ६ ॥ 'सिद्धत्थयं अणुजाणह'—अणेण सत्तमी पयन्त्रिणा ॥ ७ ॥ सत्तसु य पयन्त्रिणासु सत्त गंधमुद्धीओ हवंति । अने अक्सयदाणाणंतरं एग-हेलाए चिय सत्त गंधमुद्रीओ दिति ति ॥

15

26

सन्ते समासमणं दाउं सीसी भणइ—'तुम्हाणं पवेहयं, साह्णं पवेहयं, संदिसह काउस्समं कारवेह'। गुरू भणइ—'करावेमो' । तओ समासमणं दाउं—'पंचमंगलमहासुवनसंपाइअणुवानिमिशं करेमि काउस्समां'। उज्जोवं चितिय, तं चेव पढिय, समासमणं दाउं भणइ—'इच्छाकारेणं तुन्मे अन्दं उवहाणविहिं सुणावेह'। तओ सूरी उद्घष्टिओ उवहाणविहिं वक्साणेह ।

६१५. सो य इमी-

पंच नमोकारे किल, दुवालस तवो उ होइ उवहाणं। अह य आयामाइं, एगं तह अहमं अंते ॥ १ ॥ एयं चिय निस्सेसं इरियावहियाइ होइ उवहाणं। सकत्थयंमि अहममेगं बत्तीस आयामा ॥ २॥ अरहंतचेइयथए उवहाणमिणं तु होइ कायहं। एगं चेव चउत्थं तिम्नि अ आयंबिलाणि तहा ॥ ३॥ एनं चिय किर छट्टं चउत्थमेगं च होह कायवं। पणवीसं आयामा चउवीसथयंमि उवहाणं ॥ ४ ॥ एगं चेव चउत्थं पंच य आयंबिलाणि नाणथए। चिइवंदणाइसत्ते उवहाणमिणं विणिहिट्टं ॥ ५ ॥ अवावारो विगहाविवज्ञिओ रुइझाणपरिमुक्तो। विस्सामं अकुणंतो उबहाणं वहइं उवजुत्तो ॥ ६ ॥ अह कहिब होज बालो बुहो वा सत्तिविज्ञओ तरुणो। सो उवहाणपमाणं पूरिजा आयसत्तीए॥ ७॥ राईभोयणविरई दुविहं तिविहं चउिहहं वाबि। नवकारसहियमाई पचक्काणं विहेऊण ॥ ८॥ एक्रेण सुद्धअच्छंबिछेण इयरेहिं दोहिं उववासो । नवकारसहियएहिं पणयासीसाए उबवासी ॥ ९ ॥ पोरसिचउवीसाए होइ अवह्रेहिं दसहिं उववासो। विगईचाएहिं छहिं एगडाणेहिं य चक्रहिं॥ १०॥ जीएण निवियतियं पुरिमहा सोलसेव उववासी। एकासणगा चउरो अह घ विकासणा तह य ॥ ११ ॥ अववं! पभूयकालो एव करंतस्स पाणिणो होजा । तो कहिष होज मरणं नवकारविवज्जियस्सावि॥ १२॥ नवकारविज्ञओं सो निद्याणमणुत्तरं कह लिभिज्ञा। तो पढमं चिय गिण्हइ, उबहाणं होउ वा मा वा ॥ १३॥ गोयम! जं समयं चिय सुओवयारं करिजा सो पाणी। तं समयं चिय जाणसु गहियतयहं जिणाणाए ॥ १४ ॥ एवं कयउवहाणो भवंतरे सुलभवोहिओ होजा। एवज्यवसाणो वि हु गोयम! आराइगो भणिओ॥ १५॥

15

25

जो उ अकाऊणमिमं गोयम ! गिण्डिज भित्तमंतो वि । सो मणुओ बहुबो अगिण्हमाणेण सारिच्छो ॥ १६॥ आसायह तित्थयरं तहयणं संघ-गुरुज्ञणं चेव। आसायणबद्धलो सो गोयम! संसारमणुगामी ॥ १७॥ पहमं चिय कलाहेडएण जं पंचमंगलमहीयं। तस्स वि उवहाणपरस्स सुलहिया बोहि निरिद्धा ॥ १८ ॥ इय उवहाणपहाणं निउणं सबं पि वंदणविहाणं। जिणपूर्यापुर्वं चिय पढिजा सुयभणियनीईए॥ १९॥ तं सर-वंजण-मत्ता-विंदु-परिच्छेयठाणपरिसुद्धं। पिंडजणं वियवंदणसुत्तं अत्थं वियाणिजा ॥ २० ॥ तत्थ वि य जत्ये य सिया संदेहो सुत्त-अत्थविसयंमि । तं बहुसो बीमंसिय सयलं निस्संकियं कुणसु ॥ २१ ॥ अह सोहणतिह-करणे मुद्रुत्त-नक्खत्त-जोग-लग्गंमि । अणुकूलंमि ससिबछे \*सस्से सस्सेयसमयंमि॥ २२॥ निययविहवाणुरूवं संपाडियभुवणनाहपूर्णं। फुडभत्तीए विहिणा पिंडलाहियसाहुवरगेण ॥ २३॥ भत्ति भरनिब्भरेणं हरिसवसोह्नसियबहलपुलएणं। सद्धा-संवेग-विवेग-परमवेरग्गजुत्तेणं ॥ २४ ॥ निट्टियघणराग-दोस-मोह-मिच्छत्त-मलकलंकेणं। अइउल्लसंतिनम्मलअज्झबसाएण अणुसमयं ॥ २५ ॥ तिहयणगुरुजिणपडिमाविणिवेसियनयणमाणसेण तहा। जिणचंदवंदणाए घन्नोऽस्मी मन्नमाणेण ॥ २६॥ निययसिररइयकरकमलमङलिणा जंतुविरहिओगासे। निस्संकं सुत्तत्थं पयं पयं भावयंतेण ॥ २७ ॥ जिणनाहदिद्वगं भीरसमयकुसछेण सुहचरित्तेणं। अपमायाईबहुबिहगुणेण गुरुणा तहा सर्द्धि ॥ २८ ॥ चउविहसंघजुएणं विसेसओ निययबंधुसहिएणं। इय बिहिणा निउणेणं जिणबिंषं वंदणिजं चे ॥ २९ ॥ तयणंतरं गुणहे साह वंदिज परमभत्तीए। साहम्मियाण कुजा जहारिहं तह पणामाई ॥ ३० ॥ जाव य महत्र्य-माउद्य'-चोक्ल-बत्थप्पयाणपुर्वेणं। पिबस्ति'विहाणेणं कायदो गुरुयसम्माणो ॥ ३१॥ एयावसरे गुरुणा सुविइयगं भीरसमयसारेण। अक्लेबिण-विक्लेबिण-संवेयिणपमुहबिहिणा उ ॥ ३२॥

<sup>\* &#</sup>x27;प्रचाको' इति A दिप्पणी। 1 B तु । १ 'सृदुत्व' इति A दिप्पणी। 2 A पहित्वित्ति ।

18

28

28

भवनिष्टेयपहाणा सद्धासंवेगसाहणे पउणा। गुरुएण पर्वचेणं धम्मकहा होइ कायदा॥ ३३॥ सद्धासंवेगपरं सूरी नाऊण तं तओ भवं। चिड्डबंदणाइकरणे इय 'वयणं भणइ निउणमई ॥ ३४॥ भो भो देवाणंपिय! संपावियसयलजम्मसाप्तर्ह्धं!। तुमए अज्ञप्पभिई तिकालं जावजीवाए ॥ ३५॥ वंदेयवाई चेइयाई एगरगसुधिरचित्तेणं। खणभंगुराओं मणुयत्तणाओं इणमेव सारं ति ॥ ३६॥ तत्थ तुमे पुवण्हे पाणं पि न चेव ताव पेयवं। नो जान चेहयाई साहू विय वंदिया विहिणा ॥ ३७॥ मज्झण्हे पुणरिव बंदिऊण नियमेण कप्पए भोत्तं। अवरण्हे पुणर्वि वंदिऊण नियमेण सयणं ति ॥ ३८ ॥ एवमभिग्गहबंधं काउं तो वद्धमाणविज्ञाए। अभिमंतिऊण गेण्हइ सत्त गुरू गंधमुट्टीओ ॥ ३९ ॥ तस्सोत्तमंगदेसे 'नित्थारगपारगो भविज्ञ'ति । उचारेमाणु चिय निक्लिवइ गुरू सुपणिहाणं॥ ४०॥ एयाए विज्ञाए पभावजोगेण जो स किर भवो। अहिगयकजाण लड्डं नित्थारगपारगो होइ॥ ४१॥ अह चउविहो वि संघो 'नित्थारगपारगो भविज्ञ तुमं धन्नो। सुलक्लणों' जंपिरो त्ति से निक्लिवइ गंधे॥ ४२॥ तत्तो जिणपिडमाए पूया देसाउ सुरहि गंधहुं। अमिलाणं सियदामं गिण्हिय विहिणा सहत्थेणं ॥ ४३॥ तस्सोभयखंषेस्रं आरोवितेण सुद्धचित्तेणं। निस्संदेहं गुरुणा वत्तवं एरिसं वयणं ॥ ४४ ॥ 'मो भो सुरुद्धनियजम्म! निचियअइगुरुअ-पुण्णपन्भार!। नारय-तिरियगईओ तुज्झ अवस्सं निरुद्धाओ ॥ ४५ ॥ नो बंधगो य सुंदर! तुमित्तो अयस-नीयगोत्ताणं। न य दुलहो तुह जम्मंतरे वि एसो नमोकारो ॥ ४६॥ पंचनमोक्कारपभावओं य जम्मंतरे वि किर तुज्झ । जातीकुलरूवारोग्गसंपयाओ पहाणाओ ॥ ४७ ॥ अनं च इमाउ चिय न हुंति मणुया कयाबि जियलोए। दासा पेसा दुभगा नीया बिगर्लिदिया चेव ॥ ४८ ॥ किं बहुणा जे गोयम! विहिणा एयं सुयं अहिजिता। सुयभिणयविहाणेणं सुद्धे सीस्रे अभिरमिजा ॥ ४९॥

.5

19

ते जह नो तेणं चिय भवेण निद्याणमुत्तमं पत्ता।
ताष्ट्रणुत्तरगेविज्ञाहएस सुहरं अभिरमेउं॥ ५०॥
उत्तमकुलंमि उिक्कहलहसवंगसुंदरा पयडी।
सयलकलापत्तहा जणमणआणंदणा होउं॥ ५१॥
देविंदोवमरिद्धी दयावरा विणयदाणसंपन्ना।
निविन्नकामभोगा धम्मं सयलं अणुहेउं॥ ५२॥
सुहझाणानलनिद्दृह्याहकर्मिमधणा महासत्ता।
उपन्नविमलनाणा विहुयमला झत्ति सिज्झंति॥ ५३॥
इय विमलफलं सुणिउं जिणस्स मह माण देव सुरि स्स।
वयणा उवहाणमिणं साहेह महानिसीहाओ॥ ५४॥

## ॥ उवहाणविही समत्तो ॥ ७ ॥

§ १६. तओ मालोववूहणं करेइ । जहा-

सावज्ञकज्ञवज्ञणिनहुरणुहाणविहिबिहाणेण।
दुक्करउवहाणेणं विज्ञा इव सिज्झए माला॥१॥
परमपयपुरीपत्थियपवयणपाहेयपाणिपहियस्स।
पत्थाणपढममंगलमाला पयडा परमपसवा॥२॥
संतोसन्वग्गदारियमोहरिउत्तेण रुद्धविसयस्स।
आणंदपुरपवेसे वंदणमाला जियनिवस्स॥३॥
अहवा दुजोह-मय-मोह-जोहविजयत्थमुज्जमपरस्स।
जीवज्ञोहस्सेसा रणमाला इव सहइ माला॥४॥
समत्त-नाण-दंसण-चरित्तगुणकलियभवजीवस्स।
गुणरंजियाइ एसा सिद्धिकुमारीइ वरमाला॥५॥
माला सग्गपवग्गमग्गमणे सोवाणवीही समा,

एसा भीमभवोयहिस्स तरणे निच्छिद्दपोओवमा।
एसा किप्यवत्थुकप्पणकए संकप्परुक्तवोवमा,

एसा दुग्गइंदुग्गवारिषहणा गाढग्गला देहिणं॥६॥
जह पुडपायिवसुद्धं रयणं ठाणं वरं लहह तह य।
तवतवणुतवियपावो परमपयं पावए पाणी॥७॥
जह सुरसमारुहणे कमेण छिजंति सयल्छायाओ।
तह सुहभावारुहणे जीवाणं कम्मपयडीओ॥८॥
दाणं सीलं तव-भावणाओ धम्मस्स साहणं भिणया।
ताओ एय विहाणे बहु पिडपुन्नाओं नायवा॥९॥

<sup>\* &#</sup>x27;शोमते' इति A टिप्पणी । 1 B छर्जति ।

20

25

- इचाइ । इत्थंतरे सुनेवत्थेहिं मालागाहिणो बंधवेहिं जिणनाहपूयाऽऽदेसाओ अणुजाणावित्तु माला आणियवा । संपद्द सुत्तमई रत्तवत्थुच्छुया माला कीरह । सूरी य तत्थ वासे खिवेह । तओ तब्बंधवहत्थेण तस्स भवस्स कंठे माला पखेवणीया । इत्थ केई भणंति—'पिक्खित्तमाला समोसरणे पयाहिणाचउकं दिंति; संघो य तस्सीसे वासक्खए खिवइ'ति । तओ पंचसदे बज्जंते मालागाहिणो जिणगाओ सपरियणा नचंति, वाणं च दिंति । आयंबिलं उपवासो वा तस्स तिम्म दिणे पचक्खाणं । संपयं उबवासो कारविज्ञइ ति दीसइ । तओ आरत्तियमाइ सावया कुणंति । तओ महयाविच्छक्केणं सावय-सावियाओ मालागाहिणं गिहे नेंति । सो वि गिहागयाण तेसिं ससत्तीए वत्थ-तंबोलाइ देह । जइ पुण वसहीए नंदीरयणा कया, तओ चेईहरे समुदाएण गम्मह ति, सा य माला घरपडिमाअग्गओ ठाविया छम्मासं जाव पूइज्जह ति ॥

#### ॥ मालारोवणविही समत्तो ॥ ८॥

ं § १७, इत्थ केई उद्गगकुग्गाहगिहयिचिता महानिसीहिसिद्धंतमवममंता उवहाणतवं न ममंति चेव । तओ य तेसिं जित्तिआभासेहिं भावियमइणो\* सीसा मा मिच्छत्तं गमिहिंति ति परिभाविय पुवायरिएहिं उवहाणपदृष्ठापंचासयं नाम पगरणं विरइयं तं च सीसाणमणुग्गहहाए इत्थ पत्थावे लिहिज्जह ।

> नमिऊण वीरनाहं, बोच्छं नवकारमाइ उवहाणे। किं पि पइडाणमहं विमृदसंमोहमहणत्थं ॥ १॥ जं सत्ते निहिद्वं पमाणमिह तं सुओवयाराइ। आयाराईणं जह जहुत्तमुवहाणनिषहणं ।। २॥ वुत्तं च सुए नवकार-इरिय-पडिकमण-सक्कथयविसयं। चेइय-चउवीसत्थय-सुयत्थएसुं च उवहाणं ॥ ३॥ किं पुण सुत्तं तं इह जत्थ नमोकारमाइउवहाणं। उवइटं आह गुरू, महानिसीहक्खसुयखंघे॥ ४॥ एसो वि कह पमाणं नंदीए हंदि कित्तणाओ ति। जं तत्थेव निसीहं महानिसीहं च संलत्तं॥ ५॥ अह तं न होइ एयं एवं आयारमाइवि तयन्नं । तुहे वि नंदिपाढे को हेऊ विसरिसत्तम्मि॥६॥ अह दुब्बिलसुरीणां, पराभवत्थं कयं सबुद्धीए। गोहेणं ति मयं नो इमं पि वयणं अविण्णुणं ॥ ७॥ पुट्टमबद्धं कम्मं अप्परिमाणं च संवरणमुत्तं । जं तेण दुगं एयं तं विय अपमाणमक्लायं ॥ ८॥ सेसं तु पमाणत्तेण कित्तियं गोहमाहिळुत्तं पि। इग-दुगपभेयए' बिय जं सुत्ते निण्हवा बुत्ता ॥ ९ ॥ किंच न गोडामाहिलकयमेयं नंदिसेणचरिए जं। कह भोगफलं भणिही अबद्धिओ बद्धपुटं सो ॥ १० ॥ प्रक्षेपः ।

<sup>\* &#</sup>x27;भन्या' इति A टिप्पणी । † 'निम्मवण' इति A आदर्शे पाठमेदस्चिका टिप्पणी । 1 B 'त्यए सुयं च । 2 B नयतं । 3 B संवरमुत्तं । 4 B ' महमेए ।

अह भूरि मयविरोहा पमाणया नो महानिसीहस्स । लोइयसत्थाणं पिव तहाहि तम्मी अणुचियाई॥ ११॥ सत्तमनरयगमाईणि इतिथयाणं पि वण्णियाई ति। तम्र लिहणाइदोसा संति बिरोहां सुए वि जओ॥ १२॥ आभिणिबोहियनाणे अहावीसं हवंति पयडीओ। आवस्सयम्मि बुत्तं इममब्रह् कप्पभासम्मि ॥ १३ ॥ नाणमवाय-धिईओ दंसणमिट्टं च उग्गहेहाओ। एवं कह न विरोहो विवरीयत्तेण भणणाओ ॥ १४ ॥ किंच - गइ-इंदियाइसु दारेसु न सम्मसासणं इट्टं। एगिंदीणं विगलाण मह-सुए तं चऽणुन्नायं ॥ १५ ॥ सयगे पुण विगलाणं एगिंदीणं च सासणं इहं। न पुणो मइ-सुयनाणे तहेवमावस्सए वुत्तं ॥ १६॥ सीहो तिविद्वजीओ जाओ सत्तममहीओं उबहो। जीवाभिगममएणं मीणत्तं चेव सो लहह ॥ १७॥ नायासुं पुद्वण्हे दिक्खा नाणं च भणियमवरण्हे। आवस्सयम्मि नाणं बीयम्मि दिणम्मि महीस्स ॥ १८॥ छउमत्थप्परियाओं सहुछम्मास-बारससमाओ। मग्गसिर किण्हदसमी दिक्खाए वीरनाहस्स ॥ १९॥ वइसाहसद्धदसमी केवललाभिम संभविज्ञ कहं। इय 'सत्थेसुं बहवो दीसंति परोप्परविरोहा ॥ २० ॥ तस्संभवे वि आवस्सयाइँ सत्थाइँ जह पमाणाइँ । तह किं महानिसीहं घिष्पइ न पमाणबुद्धीए॥ २१॥ अह पंचनमोकाराइयाणमुवहाणमणुचियं भिन्नं। आवस्सयस्स अंतो पाढाओ तहाहि सामइयं ॥ २२ ॥ नवकारपुवयं चिय कारइ जं ता तयंगमेसो ति। अन्नं च इतथ अत्थे पयडं चिय कित्तिअं एयं ॥ २३ ॥ नंदिमणुओगदारं, विहिवहुवग्घाइयं च नाऊणं। काऊण पंचमंगलमारंभो होइ सुत्तस्स ॥ २४ ॥ इय सामाइयनिज्ञुत्तिमज्झमज्झासिओ इमो ताव। पडिकमणे य पविद्वो इरियाबहियाएँ पाढो वि ॥ २५॥ अरिहंतचेइयाण य वंदणदंडो सुयत्थओ य तहा। काउसग्गज्झयणे पंचमए अणुपिट्टो ति ॥ २६ ॥

 $<sup>1\</sup> B$  विरोहो ।  $2\ B$  °मित्तं ।  $3\ B$  °कम्ह ।  $4\ B$  सुतेसुं । † 'विधिपथोद्धातिकं उपन्यास इस्पर्थः ।' इति A टिप्पणी । विधि  $^{\circ}$  ३

15

20

बीयज्ञ्चयणसह्त्वो चडवीसथओ वि जं विणिदिहो। आवस्सयाउ न पिहो जुज्जइ ता तेसिमुबहाणं॥ २७॥ आवस्सओवहाणे ताणुवहाणं कयं समवसेयं। कयओवहाणे य पिहो तकरणे होइ अणवत्था ॥ २८ ॥ भण्णह उत्तरमिहृहं नवकारो आहमंगलत्तेणं। वुचइ जया तयिचय सामइयऽणुष्पवेसो से ॥ २९ ॥ जहया य सयण-भोयणनिज्ञरहेउं पढिज्ञए एसो। तहया सतंत एव हि गिज्झह अन्नो सुयक्खंधो॥ ३०॥ इह-परलोयत्थीणं सामाइयविरहिओ वि वावारो। दीसइ नवकारगओ तदत्थसत्थाणि य बहुणि ॥ ३१ ॥ नवकारपडल-नवकारपंजिया-सिद्धचक्कमाईणि। सामाइयंगभावो इमस्स णेगंतिओ तम्हा ॥ ३२ ॥ पहमुचारणमित्ते वि ऽणुष्पवेसी हविज सामइए। एयस्स सबहा जइ ता नंदणुओगदाराणं ॥ ३३ ॥ तद्णुष्पवेसओ चिय तवचरणं नेय जुज्जइ विभिन्नं। दीसइ य कीरमाणं जोगविहीए य भन्नतं (भिन्नत्तं )॥ ३४॥ किं वा भिन्नते सबहा वि सामाइयाउ एयस्स। काऊण पंचमंगलमिचाई अणुचियं वयणं॥ ३५॥ इय भेयपक्लमणुसरिय जइ तवो कीरई नमोकारे। ता को दोसो नंदणुओगदारेसु व हविज्ञ ॥ ३६ ॥ इरियावहियाईयं सुयं पि आवस्सयस्स करणिमा। अणुपविसद्द तिमम तयन्नया य भिन्नं हि तेणेव ॥ ३७॥ भत्ते पाणे सयणासणाइसुत्तं पि जायइ कयत्थं। तिन्नि वि कहुइ तिसिलोइयत्थुइचाइसुत्तं पि ॥ ३८ ॥ आवस्सए पवेसो जइ एसि सबहावि य हविज्ञ। तो पिहुपढणं एसिं सबेसिं कह घडिजा ति ॥ ३९ ॥ जं च इयरेयरासयद्सणमेवं च बुचह इमाण । पाढेण विणा ण तवो तवं विणा नेसिं पाढो ति ॥ ४०॥ तं पि ह अद्सणं जह पद्दरमुवद्वियस्सऽणुन्नायं। सामाइयाइयाणं आलावगदाणमतवे वि ॥ ४१ ॥ एवं जइ पढिएसु वि नवकाराईसु ताणसुबहाणं। सविसेसगुणनिमित्तं कारिजाइ को गुता दोसो॥ ४२॥ नियमइविगप्पियं पि हु कारिज्ञइ मुक्खदंडयाइतवं। सत्थुत्तं पि निसिज्झइ उवहाणं ही महामोहो ॥ ४३ ॥

मंतंमि पुषसेवा जह तुच्छफछे वि बुचह इहं ता। मुक्खकले वि उवहाणलक्खणा किं न कीरइ सा ॥ ४४ ॥ एईइ परमसिद्धी जायह जं ता दढं तओ अहिगा। जत्तंमि वि अहिगत्तं भवस्सेयाणुसारेण ॥ ४५ ॥ अह सक्कविरयणाओ सक्कथए नोवहाणमुववर्भ। एयं पि केण सिहं जमेस सकेण रइओ ति॥ ४६॥ सक्कस्स अविरयत्ता जिणधुई जइ अणेणणुन्नाया। ता तक्क ति सो बुत्तुमेवमुचियं कहं तम्हा ॥ ४७ ॥ केवलिणा दिहाणं उवइहाणं च विरइयाणं च। नवकारमाइयाणं महप्पभावो व वेयाणं ॥ ४८॥ तिकालियमहवा सत्तकालियं सुमरणे निउत्ताणं। जुत्तं चिय उवहाणं महानिसीहे निषद्वाणं ॥ ४९ ॥ उवहाणविहीणाण वि मरुदेवाईण सिवगमो दिहो। एवं च वुचमाणे तवदिक्खाईण वि निसेहो ॥ ५०॥ इय मूरिहेउजुत्तीजुयंमि बहुकुसलसलहिए मग्गे। कुरगहविरहेणुद्धमह महह जह मोक्खसुहमणहं ॥ ५१ ॥ ॥ उवहाणपद्वद्वापंचासगपगरणं समत्तं ॥ ९ ॥

६१८. संपयं पुत्र्विहिंगिओं पोसहिवही संखेवेण भण्णह । जिम्म दिणे सावओं सावया वा पोसहं गिण्हिही, तम्मि दिणे अ प्यभाए चेव वावारंतरपरिचाएण गहियपोसहोवगरणो पोसहसालाए साहुसमीवे वा गच्छइ। तओ इरियावहियं पडिक्रमिय गुरुसमीवे ठवणायरियसमीवे वा समासमणद्रगपुत्रं पोसहसुहपोत्तिं पडिलेहिय थ पढमलमासमणेण पोसहं संदिसाविय, बीयलमासमणेण पोसहे ठामि ति भणइ । तओ वंदिय, नमोक्कारतिगं कन्निय, 'करेमिभंते पोसहमिचाइ दंडगं वोसिरामि' पज्जंतं भणइ। तओ पुव्युत्तविहिणा सामाइयं गेण्हइ । वासास कट्टासणं, सेसट्टमासेस पाउंछणं च संदिसाविय, उवउत्तो सज्झायं करितो, पडिकमणवेलं जाव पिंडवालिय, पाभाइयं पिंडकमइ । तओ आयरिय-उवज्झाय-सबसाह वंदइ । तओ जइ पिंडलेहणाए सवेला, ताहे सज्झायं करेइ। जायाए य पडिलेहणाए समासमणदुगेण अंगपडिलेहणं संदिसावेमि, पडिलेहणं अ करेमि ति भणिय, मुहपोत्तिं पडिलेहेइ । एवं लमासमणदुगेण अंगपडिलेहणं करेइ । इत्थ अंगसद्देणं 'अंग-हियं कडिपट्टाइ णेयं' इइ गीयत्था । तओ ठवणायरियं पडिलेहित्ता नवकारतिरोणं ठविय, कडिपट्टयं पडि-लेहिय, पुणो मुहपोत्ति पडिलेहित्ता, समासमणदुगेण उवहिपडिलेहणं संदिसाविय, कंबल-वत्थाइ, अवरण्हे पुण वत्थ-कंबलाइ, पडिलेहेइ। तओ पोसहसालं पमज्जिय, कज्जयं विहीए परिष्ठविय, इरियं पडिक्रमिय, सज्झायं संदिसानिय, गुणण-पढण-पुच्छण-वायण-वक्खाणसवणाइ करेइ । तओ जायाए पउणपोरिसीए, अ समासमणदुरोण पडिलेहणं संदिसाविय, मुहपोत्तिं पडिलेहिय, भोयणभायणाइं पडिलेहेइ । तओ पुणो सज्झायं करेइ, जाव काळवेला । ताहे आविस्सियापुषं चेईहरे गंतुं देवे बंदेइ । उवहाणवाही पुण पंचिहं सकत्थएहिं देवे वंदेइ । तओ जह पारणइत्तओ तो पचन्साणे पुने समासमणद्गपुत मुहुपोत्ति पडिलेहिय, वंदिय, भणइ - 'भगवन् ! भाति पाणी पारावहं ।' उवहाणवाही भणइ - 'नवकारसहिउ चउविहार ।' इयरो

भणइ-'पोरिसि पुरिमङ्को ना, तिविहारं चउविहारं ना, एकासणउं निवी आंबिछ ना, जा काइ वेला, तीए भत्तपाणं पारावेमि'ति । तओ सक्कत्थयं भणिय, खणं सज्झायं च काउं, जहासंभवं अतिहिसंविभागं काउं, मुह-हत्थे पडिलेहिय, नमोक्कारपुर्व, अरत्तदुद्दी असुरसुरं अचवचवं अद्भयमविलंबियं अपरिसार्डि जेमेइ। तं पुण नियघरे अहापवत्तं फासुयं तिः, पोसहसालाए वा पुन्नसंदिष्टसयणोवणीयं । न य भिक्तं हिंडेइ । तओ आसणाओ अचित्रओ चेव दिवसचरिमं पच्चक्लइ । तओ इरियाविहयं पिडक्किमिय, सक्कत्थयं भणइ । जइ पुण सरीरचिंताए अहो तो नियमा दुगाई आवस्सियं करिय साह व उवउत्ता निज्जीवथंडिले गंतुं 'अणु-जाणह जस्सावग्गहो' ति भणिऊण, दिसि-पवण-गाम-सूरियाइसमयविहिणा उच्चारपासवणे वोसिरिय, फास्यजलेणं आयमिय, पोसहसालाए आगंतण, निसीहियापुर्वं पविसिय, इरियावहियं पडिक्रमिय, खमास-मणपुषं भणति - 'इच्छाकारेण संदिसह गमणागमणं आलोयहं'। 'इच्छं' आवस्सियं करिय, अवर-दिक्सण-19 प्पमहिदसाए गच्छिय, दिसालोयं करिय, संडासए थंडिलं च पडिलेहिय, उच्चार-पासवणं वोसिरिय, निसी-हियं करिय, पोसहसालं पविद्वा आवंतजंतेहिं जं खंडियं जं विराहियं तस्स मिच्छामि दुकडं । तओ सज्झायं ताव करेड, जाव पच्छिमपहरो । जाए य तम्मि समासमणपुर्व 'पडिलेहणं करेमि, पुणो पोसहसारुं पमज्जेमि'ति भणइ । तओ पुर्व व अंगपिडलेहणं काउं, पोसहसारुं दंडग-पुंछणेण पमज्जिय, कज्जयं उद्ध-रिय, परिद्रविय, इरियं पडिक्रमिय, ठवणायरियं पडिलेहिय ठवेइ । तओ गुरुसमीवे ठवणायरियसमीवे वा म समासमणदुरोण मुहपोत्ति पडिलेहिय, पढमस्वमासमणे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सज्झायं संदिसा-वेमि': बीए खमासमणे 'सज्झायं करेमि'त्ति भणिय, काऊण य, वंदणयं दाऊण गुरुसक्खियं पचक्खाइ। तओ खमासमणद्रगेण उवहिथंडिलपडिलेहणं संदिसाविय, खमासमणद्रगेण 'बइसणं संदिसावेमि, बइसणे ठामि'ति भणिय वत्थकंबलाइ पडिलेहेइ। इत्थ जो अभत्तर्हा सो सबोवहिपडिलेहणाणंतरं कडिपट्टयं पिंडलेहेइ । जो पुण भत्तद्दी सो कडिपट्टयं पिंडलेहिय, उर्वाह पिंडलेहेइ ति विसेसो । तओ सज्झायं ताव-🗷 करेंद्र, जाव कालवेला । जायाए य तीए उचारपासवणथंडिले चउवीसं पडिलेहिय, जइ तिम्म दिणे चउ-इसी तो पिक्सियं चउम्मासियं वा; अह अदृमी उद्दिहा पुत्रमासिणी वा तो देवसियं; अह भद्दवयसुद्ध-चउत्थी तो संवच्छरियं, पडिक्रमणसामायारीए पडिक्रमिय साहविस्सामणं कुणइ । तओ सज्झायं ताव करेड जाव पोरिसी । उवरिं जइ समाही तो लहुयसरेणं कुणइ; जहा खुद्दजंतुणो न उद्विति । तओ असज्झ-भणणपुरओ भूमिपमज्जणाइविहिविहियसरीरचिंतो खमासमणदुरोण मुहपोत्तिं पडिलेहिय, खमासमणेण राई-संथारयं संदिसाविय, बीयखमासमणेण राईसंथारण ठामि ति भणिय, सक्कत्थयं भणइ । तओ संथारगं उत्तरपट्टं च जाणुगोवरि मीलित्तु पमज्जिय भूमीए पत्थरेह । तओ सरीरं पमज्जिय, निसीही 'नमोखमासम-णाणं'ति भणिय, संथारए भविय, नमोकारतिगं सामाइयं च उच्चारिय-

अणुजाणह परमगुरू गुणगणरयणेहिं भूसियसरीरा।
बहुपडिपुन्ना पोरिसि राईसंधारए ठामि॥१॥
अणुजाणह संधारं बाहुबहाणेण वामपासेण।
कुक्कुडपायपसारण 'अतुरंतु पमज्जए भूमिं॥२॥
संकोइयसंडासे उवत्तंते य कायपिक हेहा।
दवाओ उवओगं ऊसासनिरुंभणा लोए॥३॥
जह में होज्ज पमाओ इमस्स देहस्स इमाइ रयणीए।
आहारसुविदेहं तिविहं तिविहेण बोसिरियं॥४॥

36

16

28

'लामेमि सब्जीवे' इचाइगाहाओ भणिकण वामबाह्वहाणो निहासोक्सं करेह । जइ उबचह तो सरीरसंथारए पमिज्जय, अह सरीरचिंताए उद्वेह, तो सरीरचिंतं काऊण, हरियावहियं पिडक्रमिय, जहक्षेण वि गाहातिगं गुणिय सुयह । सुत्तो वि जाव न निहा एइ ताव धम्मजागरियं जागरंतो थूलभहाइमहरिसिचरियाइं परिभावेह । तओ पिच्छमरयणीए उद्विय, हरियावहियं पिडक्रमिय, कुसुमिण-दुस्सुमिणकाउस्समं सयउस्सासं मेहुणसुमिणे अहुत्तरसयउस्सासं करिय, सक्कत्थयं भणिय, पुल्वुत्तविहीए सामाइयं काउं, सज्झायं क्संदिसाविय, ताव करेइ जाव पिडक्रमणवेला । तओ विहिणा पिडक्रमिय, जायाए पिडलेहणाए, पुष्क-विहिणा काऊण पिडलेहणं, जहन्नओ वि मुहुत्तमेत्तं सज्झायं करिय, पोसहपारणद्वी खमासमणदुगेण मुह-पोत्तिं पिडलेहिय, खमासमणपुत्रं भणइ—'इच्छाकारेण संदिसह पोसहं पारावेह' । गुरू भणद—'पुणो वि कायबो' । बीयस्वमासमणेण 'पोसहं पारेमि'ति । गुरू भणइ—'आयारो न मोतबो'ति । तओ नमोक्कारतिगं उद्धिओ भणइ । पुणो मुहपोत्तिं पिडलेहिय, पुवविहिणा सामाइयं पारेह । पोसहे पारिए नियमा सइ "संभवे साह्र पिडलोभिय, पारियबं ति । जो पुण रितं पोसहं लेह सो संझाए उविहं पिडलेहिय, तो पोसहे ठाउं, थंडिल्लपेहणाई सबं करेह । नवरं जाव दिवससेसं रितं वा पज्जुवासामि ति उच्चरह । पमाए पुण जाव अहोरत्तं दिवसं वा पज्जुवासामि ति उच्चरह । भणिवत्थ संगाहियाओ इमाओ गाहाओं —

वत्थाइअ पडिछेहिय, सहो गोसंमि पेहिउं पोत्तिं। नवकारतिगं कहिउमिय पोसहस्रत्तमुचरइ॥१॥

'करेमि मंते पोसह मिचाइ'।

सामाइयं पिगण्हिय कयपडिकमणो य कुणइ पडिछेहं। अंगपडिछेहणं पिय कडिपद्दय-ठावणायरिए॥२॥ उवहिमुहपोत्ति-उवहीपोसहसालाइपेहसज्झाओ। पुत्ती मंद्भवगरणस्स पेहणं पडणपहरम्मि ॥ ३॥ चेइयचियवंदण-पुत्तिपेहणं भत्तपाणपारवणं। सक्कत्थय-भोयण-सक्कत्थयग-वंदणय-संवरणे ॥ ४ ॥ आवस्सियाइगमणं सरीरचिंताइ-आगमनिसीही। काऊं गमणागमणालोयणमह कुणइ सज्झायं ॥ ५॥ तह चरिमपोरिसीए विहीइ पडिछेहणंगपडिछेहे। कडिपट-वसहिपेहा-ठवणायरिउवहिमुहपोत्ती ॥ ६॥ तो उवहिथंडिछे संदिसावइ कंबलाइ पडिछेहे। पुण मुहपोत्तिय-सज्झाय-आसणे संदिसावेइ ॥ ७॥ पढइ सुणेइ जाव कालवेलमह थंडिस्रे चउदीसं। पेहिय पडिकमिउं जाममित्तमिह गुणइ विहिणाउ ॥ ८॥ राइयसंधारय-पुत्तिपेह-सक्कत्थएण उ सुवित्ता। सुत्तुहिओ उ इरियं सक्कथयं कहिय मुहपोत्ति ॥ ९॥ पेहिय विहिणा सामाइयं पि काउं तओ पिडक्सइ। पडिछेहणाइपुर्व च कुणइ सर्व पि कायवं॥ १०॥

<sup>1</sup> B संगाहिणाओ इमाइ गाहाओ ।

. 8

н

जो पुण रयणीपोसहमाययई सो वि संझसमयम्मि ।
पहमं उवहियं पि छेहिरुण तो पोसहे ठाइ ॥ ११ ॥
थंडिल्लपेहणाई सो वि विहीए करेइ सबं पि ।
पारिंतो पुण पोत्तिं पेहित्ता दो खमासमणे ॥ १२ ॥
दाउं नवकारितगं भणइ ठिओ एवमेव सामाइयं ।
पारेइ किं पुण 'भयवं दसण्ण'भणणे इह विसेसो ॥ १३ ॥
गुरुजिणवल्लहित्रइयपोसहिविहिपयरणाउ संखेवां ।
दंसियमेयविहाणं विसेसओ पुण तओ नेयं ॥ १४ ॥
आसाढाईपुरओ चउरंगुलबुहिमाहओ हाणी ।
†पहरो दु-ति-ति-ति-एगे सह‡ छट्टदसट्टछहिं पउणो ॥ १५ ॥
एयाए गाहाए उविर पोसहिएण पि छेहणाकालो नायबो ति ॥

॥ इति पोसहविही समत्तो ॥ १० ॥

६१९, पुत्रोहिंगिया पडिकमणसामायारी पुण एसा । सावओ गुरुहिं समं इको वा 'जावंति चेइयाइं'ति गाहादग-धत्तिपणिहाणवज्जं चेययाइं वंदित्त, चउराइग्वमासमणेहिं आयरियाई वंदिय, मृनिहियसिरो 'सबस्सिव देवसिय' इचाइदंडगेण सयलाइयारिमच्छामिद्कडं दाउं, उद्विय सामाइयसुत्तं भिणत्तु, 'इच्छामि ठाइउं काउस्सम्ग'मिचाइसुत्तं भणिय, पलंबियभुयकुप्परधरिय नाभिअहो जाणुङ्कं चउरंगुलठवियकडियपट्टो संजइकविद्वाइदोसरहियं काउम्सग्गं काउं, जहकमं दिणकए अद्यारे हियए धरिय, नमोक्कारेण पारिय, चवीसत्थयं पढिय, संडासगे पमज्जिय, उवविसिय, अलगाविययबाहुजुओ मुहुणंतए पंचवीसं पडिलेहणाओ काउं, काए वि तत्तियाओ चेव कुणइ । साविया पूण पूडि-सिर-हिययवज्ञं पन्नरस कुणइ । उद्विय 20 बत्तीसदोसरहियं पणवीसावस्सयसुद्धं किइकम्मं काउं अवणयंगो करजुयविहिधरियपुत्ती देवसियाइयाराणं गुरुपुरओ वियडणत्थं आलोयणदंडगं पढइ । तओ पुत्तीए कट्टासणं पाउँछणं वा पडिलेहिय वामं जाणं हिट्टा दाहिणं च उहुं काउं, करजुयगहियपुत्ती सम्मं पडिकमणसुत्तं भणइ । तओ दब्बभावृद्धिओ 'अब्भुद्धिओमि' इचाइदंडगं पढिता, वंदणं दाउं, पणगाइस जइय तिनि खामिता, सामन्नसाहम पण ठवणायरिएण समं सामणं काउं, तओ तिन्नि साह सामित्ता, पुणो कीइकम्मं काउं, उद्घृष्टिओ सिरकयंजली 'आयरियउवज्झाए' इचाइगाहातिगं पढिता, सामाइयसुत्तं उस्सम्गदंडयं च भिणय, काउम्सम्मे चारित्ताइयारसुद्धिनिमित्तं, उज्जोयदुगं चितेइ । तओ गुरुणा पारिए पारित्ता, सम्मत्तसुद्धिहे उज्जोयं पढिय, सब्बलोयअरिहंतचेइयाराहणुस्सगां काउं, उज्जोयं चिंतिय, सुयसोहिनिमित्तं 'पुक्लरवरदीवहूं' कह्निय, पुणो पणवीसुस्सासं काउस्समां काउं पारिय, सिद्धत्थवं पढित्ता, सुमदेवयाए का उस्सम्मे नमुकारं चितिय, तीसे थुइं देइ सुणेइ वा । एवं खित्त-देवयाए वि काउस्सग्गे नमुक्कारं चिंतिङण पारिय, तत्थुइं दाउं सोउं वा पंचमंगळं पढिय, संडासए पमज्जिय, » उविविसिय, पुर्व व पुर्त्ति पेहिय, वंदणं दाउं, 'इच्छामो अणुसिट्टिं'ति भणिय, जाणूहिं ठाउं वद्धमाणक्खरस्सरा

 $<sup>1\</sup> B$  'समणा ।  $2\ B$  संखेनो ।  $1\ '$ एनं हादशमासेषु' ।  $1\ '$ यथासंख्येन षडाविभिरंगुकैः' इति A आदर्शे स्थिता टिप्पणी ।

तिबिथुईउ पढिय, सक्कत्थयं थुत्तं च मणिय, आयरियाई वंदिय, पायच्छित्तविसोहणत्थं काउस्सम्गं काऊं उज्जोयचउकं चितेइ ति ।

# ॥ इति देवसियपडिकमणविही ॥ ११ ॥

६२०, पक्लियपडिक्रमणं पुण चउद्दसीए कायवं । तत्थ 'अञ्मद्विओमि आराहणाए' इचाइसुत्तंतं देवसियं पिकसिय, तओ खमासमणद्रोण पिक्खयमुहपोत्ति पिडलेहिय, पिक्खयाभिलावेणं वंदणं दाउं, संबुद्धाखामणं ह काउं, उद्विय पक्लियालोयणसूत्तं 'सबस्स वि पक्लिय' इचाइपज्जंतं पढिय, वंदणं दाउं भणइ-'देवसियं आलोइयं पडिकंतं, पत्तेयखामणेणं अञ्भुहिओऽहं अञ्भितरपक्खियं खामेमि' त्ति भणित्ता, आहारायणियाए साह सावए य खामेइ, मिच्छकडं दाउं सुहतवं पुच्छेइ, सुहपक्खियं च साहणमेव पुच्छेइ, न सावयाणं । तओ जहामंडलीए ठाउं वंदणं दाउं भणइ-'देवसियं आलोइयं पडिक्रंतं, पक्लियं पडिक्रमावेह'। तओ गुरुणा-'सम्मं पडिक्रमह'ति भणिए, इच्छंति भणिय, सामाइयसत्तं उस्समगसत्तं च भणिय, स्नमासमणेण " 'पक्लियसुत्तं संदिसावेमि', पुणो खमासमणेण 'पिक्लियसुत्तं कड्रिमि'त्ति भणिता, नमोक्कारतिगं कड्रिय पिड-क्रमणसूत्तं भणइ । जे य सुणंति ते उस्सग्रसुत्ताणंतरं 'तस्युत्तरीकरणेणं'ति तिदंडगं पढिय काउस्सग्गे ठंति । सत्तसमत्तीए उद्धृद्विओ नवकारतिगं भणिय, उवविसिय, नमोक्कारसामाइयतिगप्रबं 'इच्छामिपडिक्कमिउं जो मे पक्लिओ अइयारो कओ' इचाइदंडगं पढिय, सुत्तं भणित्ता, उद्विय 'अब्सुद्विओमि आराहणाए'ति दंडगं पढित्ता, स्वमासमणं दाउं 'मूलगुण-उत्तरगुण-अइयारविसोहणत्थं करेमि काउस्समां'ति भणिय, " 'करेमि भंते' इचाइ, 'इच्छामि ठामि काउस्सग्ग'मिचाइदंडयं च पढित्ता, काउस्सग्गं काउं, बारसुज्जोए चिंतेइ। तओ पारिता, उज्जोयं भणिता, मुहपोत्तिं पडिलेहिय, वंदणं दाउं, समत्तिखामणं काउं, चउहिं छोभवंदणगेहिं तिन्नि तिन्नि नमोकारे, मूनिहियसिरो भणेइ ति । तओ देवसियसेसं पिडक्स । नवरं सुयदेवयाथुइअणंतरं भवणदेवयाए काउसगो नमोकारं चितिय, तीसे थुई देइ सुणेइ वा । थुत्तं च अजियसंतित्थओ । एवं चाउम्मासिय-संवच्छरिया वि पडिक्रमणा तदभिलावेण नेयवा । नवरं जत्थ पक्खिए बारसुज्जोया चितिज्जंति. अ तत्थ चाउम्गासिए वीसं, संवच्छरिए चालीसं, पंचमंगलं च । तहा पक्सिए पणगाइस जइस तिण्हं संबुद्ध-स्वामणाणं, चाउम्मासिए सत्ताइस पंचण्हं, संवच्छरिए नवाइस सत्तण्हं। दुगमाईनियमा सेसे कुज्ज ति भावत्थो । तहा संवच्छरिए भवणदेवयाकाउस्सम्गो न कीरइ न य थुई । असज्झाइयकाउस्सम्गो न कीरइ। तहा राइय-देवसिएस 'इच्छामोऽणुसिंह'ति भणणाणंतरं, गुरुणा पढमथुईए भणियाए मत्थए अंजिंह काउं 'नमो खमासमणाणं'ति भणिय, मत्थए अंजलिपग्गहमित्तं वा काउं इयरे तिन्नि थुईओ भणंति । पक्लिए पुण अ नियमा गुरुणा धुइतिगे पूरिए, तओ सेसा अणुकडूंति ति ॥

## ॥ पक्लियपडिक्समणविही ॥ १२ ॥

§ २१. देवसियपिडकमणे पिच्छत्तउस्सगाणंतरं खुद्दोवद्दवओहडावणियं सयउस्सासं काउस्सगं काउं, तओ स्वमासमणदुगेण सज्झायं संदिसाविय, जाणुद्दिओ नवकारितगं किह्नुय विग्धावहरणत्यं सिरिपासनाहनमोकारं सक्कत्थयं 'जावंति चेदयाइं'ित गाहं च भणितु, स्वमासमणपुष्ठं 'जावंत केइ साह्र' इति गाहं पासनाहथवं च अ जोगमुद्दाए पिढता, पिणहाणगाहादुगं च मुत्तासुत्तिमुद्दाए भणिय, स्वमासमणपुष्ठं भूमिनिहित्तिरो 'सिरिथंभणयद्वियपाससामिणो' इच्चाइगाहादुगमुचिरता, 'वंदणवित्तियाए' इच्चाइदंडगपुष्ठं चउ लोगुज्जोयगरियं काउस्सगं काउं चउवीसत्थयं पढंति ति पिडकमणविहिसेसो पुष्ठपुरिससंताणकमागओ, 'आयरणा विहु

आण' त्ति वयणाओ कायबो चेव । जहा धुइतिगभणणाणंतरं सकत्थय-धुत्त-पच्छित्त-उस्सग्गा । पुढं हि गुरुधुइराहणे धुईतिनि त्ति पज्ञंतमेव पडिक्रमणमासि । अओ चेव धुइतिगे किन्नुए छिंदणे वि न दोसो । छिंदणं ति वा अंतरणि त्ति वा अगािल त्ति वा एगद्वा। छिंदणं च दुहा—अप्पक्यं, परक्यं च । तत्थ अप्पक्यं अप्पणो अंगपिरयत्तणेण भवइ । परक्यं जया परो छिंदइ । पिक्लियपिडिक्रमणे पत्तेयसामणं कुणंताणं पुढो- क्यआलोयणं मुत्तुं नित्थ छिंदणदोसो । अओ चेव अम्ह सामायारीए मुहपोत्तिया पत्तेयसामणाणंतरं न पिडलेहिज्जइ त्ति । जया य मज्जािरया छिंदइ तया—

#### जा सा करडी कबरी अंखिहिं कक्कडियारि। मंडलिमाहिं संचरीय हय पडिहय मज्जारि-ति॥१॥

चउत्थपयं वारतिगं भणिय, खुद्दोपद्दवओहडावणियं काउस्सग्गो कायबो। सिरिसंतिनाहनमोक्कारो घोसेयबो।

"कारणंतरेण पुढोपडिकंता पुढोकयआलोयणा वा पडिकमणानंतरं गुरुणो वंदणं दाउं, आलोयण—सामण—
पचक्साणाइं कुणंति। पडिकमणं च पुबाभिमुहेण उत्तराभिमुहेण वा।

# आयरिया इह पुरओ, दो पच्छा तिश्चि तयणु दो तत्तो। तेहिं पि पुणो इक्को, नवगणमाणा इमा रयणा॥१॥

इइगाहाभणियसिरिवच्छाकारमंडलीए कायवं । श्रीवत्सस्थापनाचेयम् ००००००

तत्थ देवसियं पडिक्समणं रयणिपढमपहरं जाव सुज्झइ । राइयं पुण आवस्सयचुण्णिअभिप्पाएण उग्धाडपोरिसिं जाव, ववहाराभिष्पाएण पुण पुरिमङ्कं जाव सुज्झइ ।

# जो वहमाणमासो तस्स य मासस्स होइ जो तइओ। तन्नामयनक्वते सीसत्थे गोसपडिकमणं॥१॥

राइयपडिक्रमणे पुण आयरियाई वंदिय मृनिहियसिरो 'सब्रम्स वि गइय' इचाइदंडगं पिंडय, सक्कत्थयं भणिता, उट्टिय, सामाइय—उम्मग्यस्ताइं पिंड्य, उम्मग्गे उज्जोयं चितिय पारिय, तमेव पिंडता, बीये उस्मग्गे तमेव चितिता, सुयत्थयं पिंडता; तईए जहक्कमं निमाइयारं चितिता, सिद्धत्थयं पिंडता, संडासए पमिज्जय, उवितिसय, पुत्तं पेहिय, वंदणं दाउं, पुष्ठं व आलोयणसुत्तपढण—वंदणय—सामणय—वंदणय—गाहातिगपढण—उम्मग्यसुत्तउचारणाई काउं, छम्मासियकाउम्मग्गं करेइ । तत्थ य इमं चितेइ—'सिरिवद्धमाणितत्थे छम्मासिओं तवो वट्टइ । तं ताव काउं अहं न सकुणोमि । एवं एगाइएगूणतीसंतिद्धमण्णं पि न सकुणोमि । एवं पंच—चउ—ित—दु—मासे वि न सकुणोमि । एवं एगमासं पि जाव तेरसिदण्णं न सकुणोमि । तओ चउतीस बत्तीसमाइकमेण हावितो जाव चउत्थं आयंबिलं निवियं एगासणाइ पोरिसिं नमोक्कारसिदं वा जं सकेइ तेण पारेइ । तओ उज्जोयं पिंदिय, पुत्ति पेहिय, वंदणं दाउं, काउस्मग्गे जं चितियं तं चिय गुरुवयणमणुभणितो सयं वा पचक्काइ । तो 'इच्छामोणुसिहं'ति भणंतो जाणूहिं ठाउं तिन्नि वह्नमाणधुईओ पिंदत्ता, मिउसदेणं सकत्थयं पिंदय, उट्टिय, 'अरहंतचेइयाणं' इच्चाइपिंदय, धुइचउ-क्षणं चेइए वंदेइ । 'जावंति चेइयाइं' इच्चाइगाहादुगथुत्तं पिणहाणगाहाओं न भणेइ । तओ आयरियाई वंदेइ । तओ वेलाए पिंडलेहणाइ करेइ ति ॥

## ॥ राइयपडिकमणविही ॥ ॥ पडिकमणसामायारी समत्ता ॥ १३ ॥

acutte for the

15

**६२२. भणिओ परांगाणुप्परांगसहिओ** उवहाणिविही । उवहाणं च तबो । अभो तबोविसेसा अने वि उवहंसिकांति ।

तत्थ कल्लाणगतवो चवण-जम्मेसु जिणाणं तासु तासु तिहीसु उववासा कीरंति ॥ १ ॥ दिक्ला-नाणोप्पत्ति-मोक्लगमणेसु जो तवो उसमाईहिं जिणेहिं कओ सो चेव जहासित कायबो। सो य हमो-

सुमइत्थ निचमत्तेण निग्गओ वासुपुजी जिणी चउत्येणं। पासी मही विय अद्दमेण, सेसाउ छहेणं॥ १॥

निचभत्ते वि उववासी कीरइ त्ति सामायारी।

अहमतवेण नाणं पासोसभ-मिल्ल-रिहनेमीणं। वसुपुज्जस्स चडत्येण छहभत्तेण सेसाणं॥२॥ निवाणमन्तिकिरिया सा चडदसमेण पढमनाहस्स। सेसाण मासिएणं वीरजिणिंदस्स छहेणं॥३॥

एगंतराइकरणे वि तहा कायबाइं निक्समणाइतवाइं, जहा तीए कल्लाणगतिहीए उववासो एइ ति। सग तरस' दस' चोइस,' पनरस' तेरस' य सत्तरस' दस' छ'। नव चउ ति कत्तियाइसु, जिणकल्लाणाई जह संस्वं॥ ४॥

प्रतिमासकल्याणकसंख्यासंग्रहः, सर्वामेण १२१।

तहा सुक्रपक्ते अहोननासा एगंतरआयंबिलपारणेण सर्वगसुंदरो समाभिग्गहिजणपूरामुणिदाणपरेण विदेशो ॥ ४ ॥

एवं चिय किण्हपक्ले गिलाणपिडजागरणाभिग्गहसारो निरुजसिंहो ॥ ५ ॥

तहा एगासणपारणेण बत्तीसं आयंबिङाणि परमभूसणो । इत्युज्जमणे तिलग-मउद्यह जहासित । जिलभूसणदाणं ॥ ६ ॥

आयइजणगो वि एवं चिय । नवरं वंदणग-पिङक्तमण-सज्झायकरण-साहुसाहुजिवेयावचाइसव-कज्जेसु अणिगूहियवलविरियस्स अचंतपरिसुद्धो हवइ ॥ ७ ॥

एगे पुण एक्माहंसु-'अणिगूहियबरुविरियस्स निरंतरबत्तीसायंबिरुपमाणो एगासणंतरियबत्तीसोववास-प्पमाणो वा आयइजणगो ति ।

तहा सोहकम्पप्परुक्तो चित्ते एगंतरोववासा गुरुदाणविहिपुषं सबरसं पारणगं च । उज्जमणं पुण सुवण्णतंदुलाइमयस्स नाणाविहफलभरोणयस्स जिणनाहपुरओ कप्परुक्तसस्स कप्पणेण चारितपवित्तमुणिजण-दाणेण य विहेयं ॥ ८ ॥

तहा इंदियजओ जत्थ पुरिमन्नु-इकासणग-निविय-आंबिल-उववासा एगेगमिंदियमणुसरिय पंचिहं परिवाडीहं कज़ंति इत्य तवोदिणा पंचवीसं ॥ ९ ॥

कसायमहणो उण पुरिमहुवजाहिं चउहिं परिवाडीहिं पइकसायं किज्ञह । तवो दिणा सोकस ॥ १०॥ जोगसुदी उण इकेकं जोगं पहुच निविगहन-आयाम-उववासा कीरंती ति पुरिमहु-एगासणवजाहिं तिहिं परिवाडीहिं तवोदिणा नव ॥ ११॥

विधि० ४

तहा जत्थेगेगं कम्ममणुसरिय, उववास-एगासणग-एगसित्थय-एगठाणग-एगदिश-निविय-आयंबिल-अट्ठकवलाणि अट्टिहं परिवाडीहिं किजंति, सो अट्ठकम्मसूडणो तवो दिणा चउसट्टी। उज्जमणे सुवन्नमयकुहाडिया कायवा ॥ १२ ॥

तहा अद्दमतिगेण नाण-दंसण-चरित्ताराहणातवो भवइ ॥ १३ ॥

तहा रोहिणीतवो रोहिणीनक्सत्ते वासुपुज्जिणविसेसपूर्यापुरस्सरमुववासो सत्तमासाहियसत्तविरसाणि । उज्जमणे वासुपुज्जिववपइहा ॥ १४ ॥

तहा अंबातवो पंचसु किण्हपंचमीसु एगासणगाइ-नेमिनाह-अंबापूयापुषं किज्जइ ॥ १५ ॥ तहा एगारससु सुक्रएगारसीसु सुयदेवयापूया मोणोपवासकरणजुत्तो सुयदेवया तवो ॥ १६ ॥

तहा नाणपंचिम छ अकम्ममासे विज्ञित्ता मग्गिसर—माह—फम्गुण—बहसाइ—जेट्ट-आसाढेष्ठ सुक्ष
गंचमीए जिणनाहपूयापुवं तयग्गिविणवेसियमहत्थ्योत्थ्यं विहियपंचवण्णकुसुमोवयारो असंडक्खयाभिलिहियपसत्थ्यसत्थिओ घयपिडपुत्रपबोहियरत्तपंचविट्टिपईवो फल्रबिलिविहाणपुवं पिडविज्ञेह । उववासबंमचेरिविहाणेण । एवं पिडमासं पंचमासकरणे लहुई । महुई उण पंचविरसाणि । विसेसो उण पंचगुणपूयाविहाणं,
पंचपोत्थयपूयणं, पंचसत्थ्यदाणं, पंचपईववोहणं च ति । केइ पुण एयं जहन्नं पंचमासाहियपंचिहं विरेसिहं;
मिज्झमं द्व दसमासाहियदसविरसिहं; उिक्रद्धं पुण जावज्ञीवं ति भणंति । असहणो पुण बालाई पंचसु नाण
पंचमीसु इक्कासणे, तओ पंचसु निवीए, तओ पंचसु आयंबिले, तओ पंचसु उववासे कुणंति ति । उज्जमणं
पुण तीए आईए मज्झे अंते वा कुज्जा । तत्थ सिवभवाणुसारेण जिणपूया—पुरथयपंचयलेहण—संघदाणाइ
कायबं । पंचविहबिलिवित्थारो नाणग्गे, पंच ठविणयाओ, पंच मसीभायणाइ, एवं लेहणीओ, पंचकविलयाओ,
कट्टगरणाइं, निक्तेवणाइं, छिद्दोरयाइं, फुिल्याओ, उत्तरियाओ । पट्टसुलाइपुत्थयवेटणयाइं । कुंपियाओ,
पडिल्याओ, जवमालियाओ, ठवणायरिया, ठवणायरियसिंहासणाइं, मुहपोत्तियाओ, सिरिखंडियाओ, पिगा
णियाओ, पिट्टियाओ, वासकुंपगा; अन्नाइं वि जोडय—धूवकडुच्छय—कलस—भिगारथाल—आरत्तियमाइ पंच
पंच उवगरणाइं दायसाइं । सिवित्थरुज्ञमणे पुण सबं पंचवीसगुणं कायबं । नाणपंचमीतवोदिणे पुरथयपुरओ
नाणस्स तहयथुहरूवे अने वा नमोकारे पिढय, उट्टिनु 'तमितिमरपडल'इच्चाइदंडगं भणिय, काउस्समानमो
कारं चितिय, पारिय —

# देविंदवंदियपएहिं परूवियाणि नाणाणि केवलमणोहिमईसुयाणि। पंचावि पंचमगई सियपंचमीए पूर्या तवोगुणस्याण जियाण दिंतु॥१॥

इस्राइशुइं दाऊण पुणो जाणुद्विओ नाणशुत्तं भणिय, 'बोधागाध'मिस्राहनाणशुइं पढइ ति । नाण-चीवंदणविही ॥ १७ ॥

तहा अमावसाए, मयंतरेण दीवूसवामावसाए, पिडलिहियनंदीसरिजणभवणपूर्यापुढं उववासाइसत्त-वरिसाणि नंदीसरतवो ॥ १८॥

। तहा एगा पडिवया, दुन्नि दुइज्जाओ, तिनि तिज्जाओ, एवं जाव पंचदसीओ उववासा भवंति जिल्था सो सम्बद्धक्ससंपत्तितवो ॥ १९॥

तहा चित्तपुत्रमासीए आरब्भ पुंडरीयगणहरपूयापुवयुववासाइणमनतरं तवो दुवारूसपुत्रिमाओ पुंडरीयतवो ॥ २० ॥

तहा सत्तसु भद्दएसु पहिदणं नवनवनेवज्जदोवणेण जिणजणिपूयापुवं सुक्तसत्तमीए आरब्भ तेरिसपज्जंतं एगासणसत्तगं कीरइ जत्य स मायरतवो । भद्दवयसुद्धचउद्दसीए पहवरिसं उज्जवणं कायवं । बिल-दुद्ध-दिहि-धिय-खीर-करंबय-रूप्पसिया-घेउर-पूरीओ चउवीसं खीचडीथालं, दाडिमाइफलाणि य सपुत्तसावियाणं दायबाइं । पीयलीवत्यं च तंबोलाइ ऊसवो य ॥ २१ ॥

तहा भद्दवए किण्हचउत्थीए एगासण-निश्चिगइय-आयंत्रिक-उववासेहिं परिवाडीचउकेण जहासित- । कएहिं समवसरणपूर्याजुत्तं चउसु भद्दवएसु समवसरणदुवारचउकस्साराहणेण समवसरणतवो चउसिट्टिपिन-माणो होइ । उज्जमणे नेवज्जथालाइ चतारि भद्दवयसुद्धचउत्थीए दायबाई ॥ २२ ॥

तहा जिणपुरओ करुसो पइहिओ मुद्दीहिं पइदिणस्विप्पमाणतंदुलेहिं जावइयदिणेहिं पूरिज्ञइ, तावइयदिणाणि एगासणगाइं अक्लयनिहितवो ॥ २३ ॥

तहा आयंबिलबद्धमाणतवो जत्थ अलवण-कंजिय-संख्यभत्तमोयणमित्तस्त्वमेगमायंबिलं, तओ उव- वासो; दुन्नि आयंबिलाणि, पुणो उववासो; तिन्नि आयंबिलाणि, उववासो; चत्तारि आयंबिलाणि, उववासो; एवं एगेगायंबिलवुद्वीए चउत्थं कुणंतस्स जाव अंबिलसयपज्ञंते चउत्थं। तओ पिडपुन्नो होइ। एत्थायं- विलाणं पंचसहस्सा पंचासाहिया, उववासाणं सयं। एयस्स कालमाणं विरसचउद्दसगं, मासितगं, वीसं च दिणाणि ति॥ २४॥

तहा थेराइणो बद्धमाणतवो—जत्थ आइतित्थगरस्स एगं, दुइज्जस्स दुन्नि, जाव वीरस्स चउवीसं अ आयंबिलनिवियाईणि तस्स विसेसप्यापुवं कीरंति । पुणो वीरस्स एगं जाव उसहस्स चउवीसं, तओ पडिपुनो होइ ति ॥ २५ ॥

तहा एगेगतित्थगरमणुसरिय वीस-वीस-आयंबिलाणि पारणयरिहयाणि । एगं चायंबिलं सासण-देवयाए । उज्जमणे विसेसपूर्यापुष्ठं तित्थयराणं चउवीसतिलयदाणं च जत्थ सो दवदंतीतवो ॥ २६ ॥

नाणावरणिज्ञस्स उत्तरपयडीओ पंचः दंसणावरणिज्ञस्स नवः, वेयणीयस्स दोः, मोहणीयस्स अ अहावीसं, आउस्स चत्तारि, नामस्स तेणउईः, गोयस्स दोः, अंतरायस्स पंचः;—एवं अडयालसएण उववासाणं अहकम्मउत्तरपयडीतवो ॥ २७ ॥

चंदायणतवी दुहा-जनमज्झो, वज्जमज्झो य । तत्थ जनमज्झो सुक्रपिडनियाए एगदित्तयं एगकवरुं था । तथो एगोत्तरतुष्ट्वीए जान पुनिमाए किण्हपिडनियाए य पंचदस । तओ एगेगहाणीए जान अमान-साए एगदित्तयं एगकवरुं ना । इय जनमज्झो । नज्जमज्झे किण्हपिडनियाए पंचदस । तओ एगेगहाणीए अजान अमानसाए सुक्रपिडनियाए य एगो । तओ एगेगनुष्ट्वीए जान पुनिमाए पंचदस । इय नज्जमज्झो । दोसु नि उज्जमणे रुप्पमयचंददाणं; जनमज्झे नत्तीसं सुनन्नमयजना य, नज्जमज्झे नज्जं च ॥ २८ ॥

तहा अह-दुवाल्स-सोल्स-चउनीसपुरिसाण एकतीसं, थीणं सत्तानीसं कवला । जहकम्मं पंचिहं दिणेहिं ऊणोयरियातवो । जदाह-

अप्पाहार अवहा दुमागपत्ता तहेव किंच्णा।
अह-दुवालस-सोलस-चडवीस-तहिकतीसा य॥ इति॥
उज्जमणे पुण भीलियं सबदिणकवकपरिमियमोगगा पूर्यापुवं तित्वनाहस्स ढोएमवा॥ २९॥

भदाइतवेसु तहा, इमालया इंग दु तिसि चउ पंच।
तह ति चउ पंच इंग दो तह पण इंग दो तिग चउकं॥१॥
तह दु ति चउ पण एगेगं तह चउ पणगेग दु तिसेव।
पणहुत्तरि उववासा पारणयाणं तु पणबीसा॥ २॥

| 1 | ? | 3 | ¥ | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥ | 4 | 9 | 2 |
| 4 | 9 | २ | 3 | ¥ |
| 2 | ş | ¥ | 4 | 9 |
| 8 | 4 | 9 | २ | 2 |

भद्रतपः। तपोदिन ७५, पारणा २५.

प्रभणामि महाभइं, इग तुग तिग चउ पण च्छ सत्तेव।
तह चउ पण छग सत्तग इग तुग तिग सत्त इक्षं दो ॥ ३॥
तिम्नि चउ पंच छक्षं तह तिग चउ पण छ सत्तगेगं दो।
तह छग सत्तग इग दो तिग चउ पण तह दुग चऊ ॥ ४॥
पण छग सत्तेकं तह, पण छग सत्तेकं दोन्नि तिय चउ।
॥ सो पारणयाणुगवन्ना छन्नउयसयं चउत्थाणं॥ ५॥

| ٩ | ર | 3 | ٧ | ч | 4 | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ | ٧ | Ę | 9 | 9 | 2 | 3 |
| y | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | Ę |
| ş | ¥ | 4 | Ę | v | 9 | 3 |
| 6 | v | 9 | 3 | 3 | ¥ | 4 |
| २ | 3 | ¥ | ٩ | 6 | v | 9 |
| 4 | Ę | v | ٩ | 2 | 3 | 8 |

महाभद्रतपः । तपोदिन १९६, पारणा ४९.

भदोतरपिडमाए पण छग सत्त ह नव तहा सत्त । अड मव पंच छ तहा नव पण छग सत्त अहेव ॥ ६॥ तह छग सत्तड नव पण तह ह नव पण छ सत्तभत्तहा। पणहत्तरसयमेवं पारणगाणं तु पणवीसं॥ ७॥

| 4 | Ę  | v | [ | 9 |
|---|----|---|---|---|
| 9 | ۷  | 9 | 4 | Ę |
| ٩ | فع | Ę | v | ٤ |
| Ę | હ  | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 9  | 4 | Ę | ¥ |

भद्रोत्तरतपः। तपोदिन १७५, पारणा २५.

|    | ·                                            |
|----|----------------------------------------------|
| 15 | पिंडमाई सम्भदाए पण छ सत्त ह नव दसेकारा।      |
|    | तह अड नव दस एकार पण छ सत्त य तहेकारा ॥ ८॥    |
|    | पण भ्रम सत्तम अड नव दस तह सत्त ह नव दसेकारा। |
|    | पण छ तहा दस एगार पण छ सत्तद्व नव य तहा ॥ ९ ॥ |
|    | छय सत्तड नव दसगं एकारस पंच तह् य नव दसगं।    |
| 20 | एकारस पण छकं सत्त ह य इह तवे होंति ॥ १० ॥    |
|    | तिक्रिसया बाणउया इत्थुववासाण होति संखाए।     |
|    | पारणयागुणवसा भहाइतवा इसे भणिया ॥ ११ ॥        |

| 4  | Ę  | હ  | ۷  | 9  | 90 | 99 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 6  | 3  | 90 | 99 | ч  | Ę  | v  |
| 99 | ч  | Ę  | y  | 6  | 8  | 90 |
| છ  | ٤  | 9  | 90 | 99 | 4  | Ę  |
| ۹۰ | 99 | 4  | 6  | و  | 6  | 9  |
| ٤  | હ  | 6  | 3  | 90 | 19 | 4  |
| 9  | 90 | 99 | 4  | •  | v  | 6  |

सर्वतोभद्रतपः । तपोदिन १९२, पारणा ४९,

एर चत्तारि वि तवा पारणगर्भेया चउषिहा होति । सक्कामगुणिएण वा, निबीएण वा, वह-क्यमग्रह्मस्टेवाडेण वा, आर्यविकेण वा । चउषिह् पारणगं ति ॥ ३०॥

तहा एगारसमु सुद्धएगारसीसु सुयदेवयापूयापुवं एगासणगाइ तवो मासे एगास्स कीरइ जत्ब सी एगारसंगतवो । उज्जमणं पंचमी तुष्ठं । नबरं सबवत्थूणि एगारसगुणाइं ति ॥ ३१ ॥

एवं नारसञ्ज सद्भावस्तीस दुवारुसंगाराहणतवो । उज्जवणे पुण नारसगुणाणि नत्थूणि ॥ ३२ ॥ एवं नटदसस्य सद्भावस्तीस चउदसपुणाराहणतवो स्जावणे चन्नदसराणस्थि ॥ ३३ ॥

सहा आसीयसियहमिमाइ अहदिणे एगासणाइतवो ति पढमा पाउडी । एवं अहसु वरिसेषु अह-पाउडिओ । उज्जवणे कणगमयअहावयप्या कणगनिस्सेणी य कायबा । पक्काइ फलाइ चडवीसवत्थूणि, जत्म सो अहावयतवो ॥ ३४॥

सत्तरसय जिणाणं सत्तरसयं उववासाई तवो कीरइ जत्थ सो सत्तरसयजिणाराहणतवो । उज्जवणे ल्डुयाइ बत्थूहिं सत्तरसयसंखेहिं सत्तरसयजिणपूया ॥ ३५ ॥

पंचनमोक्कारउवहाणअसमत्थस्स नवकारतवेणावि आराहणा कारिज्ञह । सा य इमा-पढम्पए अक्सराणि सत्त, अओ सत्त इक्कासणा । एवं पंचक्सरे बीयपए पंच इक्कासणा । तहयपए सत्त । चउत्थपए वि सत्त । पंचमपए नव । छट्टपए चूलापयदुगरूवे सोलस, सत्तमपए चूलाअंतिमपयदुगरूवे सत्तरस्सस्दरे सत्तरस्स इक्कासणा । उज्जमणे रुप्पमयपट्टियाए कणयलेहणीए मयनाहिरसेण अक्सराणि लिहित्ता अट्टसद्वीए मोयगेहिं पूर्या ॥ ३६ ॥

तित्थयरनामकरणाइ वीसं ठाणाइं पारणंतिरएहिं वीसाए उववासेहिं आराहिजाति चि चालीसिदण-माणो वीसद्वाणतवो ॥ ३७ ॥

कीरंति धम्मचके तवंमि आयंबिलाणि पणवीसं। उज्जमणे जिणपुरओ दायवं रूप्पमयचकं ॥१॥ अहवा—दो चेव तिरत्ताइं सत्तत्तीसं तहा चउत्थाइं। तं धम्मचक्कवालं जिणगुरुपया समत्तीए॥२॥३८॥

चित्तबहुरुद्वमीओ आरब्भ चत्तारिसया उववासा एगंतराइकमेण जहा अंगिकारं पूरिजांति । तईय-वरिससंतियअक्सबतइयाए संघ—गुरु-साहम्मियपूयापुत्रं पारिजांति । उसभसामिचिन्नो संवच्छरियतवो ॥३९॥

एवं उसभसामितित्थसाहुचिण्णो बारसमासियतवो छहेहिं तिहिं तिहिं सएण उववासाणं । बावीस-तित्थयरसाहुचिण्णो अहमासियतवो चालीसाहियदुसयउववासेहिं । बद्धमाणसामितित्थसाहुचिण्णो असिय- अ सएण उववासाणं छम्मासियतवो ॥ ४०॥

अने य माणिकपत्थारिया मउडसत्तमी अनियद्वमी अविह्वदसमी गोयमपिडिग्गह मोक्सदंडय अदुक्सिदिक्सिया असंडदसमीमाइतविसेसा आगमगीयत्थायरणवज्झ ति न परूविया। जे य एगार-संगतवाइणो अद्वावयाइणो य तविसेसा ते तहाविहथेरेहिं अपवत्तिया वि आराहणापगारो ति पयंसिया। जे पुण एगावली कणगावली एगावली गुत्तावली गुत्तावली गुण्णरयणसंवच्छर खुडुमहल्ल सिंहनिकीलियाइणो अत्वमेया ते संपयं दुक्कर त्ति न दंसिया। सुयसागराओं चेव नेय ति ॥

#### ॥ तवोविही समत्तो ॥ १४ ॥

§ २३. संपयं पुण सम्मत्तारोवणाइसावयिकचाणि वित्थरनंदीए भवंति, दवत्थयप्पहाणतेण तेसिं; साहणं पुण भावत्थयप्पहाणतेण संस्वेवनंदीए वि कीरंति ति—सावयिकचाहिगारे नंदिरयणाविही भण्णइ। अहवा सावय-साहुकिचाणमंतरे भणिओ नंदिरयणाविही, हमरुगमणिनाएण उभयत्थ वि संबज्झह ति इहेव मण्णइ। तत्थ पसत्थिकिते सूरिणा मृत्तासुत्तिमुद्दाए 'ॐ ध्राँ वायुकुमारेभ्यः खाहा' इइमंतेण वायुकुमारा आहविज्ञंति। तओ सावएहिं अवणीए सुपरिमज्जणं तेसिं कम्मं कीरइ। एवं मेहकुमाराहवणे गंघोदगवाणं। तओ देवीणं आहवणे सुगंघपंचवण्णकुसुमवुद्दी। अम्मिकुमाराहवणे धृवक्तेवो। वेमाणिय—जोइस—

<sup>1 &#</sup>x27;अवस्या' इति B दिप्पणी।

मवजवासिआहवणे रयज-कंचण-रूपवण्णएहिं पगारतिगनासो । वंतराहवणे तोरण-चेइय-तरू-सिंहा-संग-छत्त-उझाणाइणं विकासो । तओ उक्किट्रवण्णगोवरि समोसरणे विवरूवेण अवणगुरुठवणा । एयस्स प्रवदिस्त्वणभागे गणहरममाओ मुणीणं वेमाणियत्यीसाहुणीणं च ठावणा । एवं नियगवण्णेहिं अवरदिस्त्वणे भवणइ-वाणवंतर-जोइसदेवाणं । पुत्रोत्तरेण वेमाणियदेवाणं नराणं नारीणं च । बीयपायारंतरे अहि-• नउल-मय-मयाहिवाइतिरियाणं । तईयपायारंतरे दिवजाणाईणं ठावणा । एवं विरइए, आलि<del>वस</del>-समोसरणे जिणभवणागिहकद्राइनंदिआलगद्रिय पिडिमास वा थालाइपइहियपिडिमाचउके वा, वासक्खेवं चउिद्दिसं काऊणं, तओ धूववासाइदाणपुवं दिसिपाला नियनियमंतेहिं आहविजाति। तं जहा-'ॐ हीं इन्द्राय सायुघाय सवाहनाय सपरिजनाय इह नन्द्यां आगच्छ आगच्छ खाहा।' एवं अमये, यमाय, नैर्ऋताय, वरुणाय, वायवे, सौम्याय, कुबेराय वा ईशानाय, नागराजाय, ब्रह्मणे । दससु वि दिसासु वास-" क्रेंबेरो । तओ समोसरणस्स पुष्फवत्थाइएहिं पूया । एवं नंदिरयणा सद्विकेश्चेसु सामना । नंदिसमत्तीए तेणेव कमेण आह्रय देवे विसज्जेइ । जाव 'ॐ हीं इन्द्राय सायुधाय सवाहनाय सपरिजनाय पुनरागमाय स्वस्थानं गच्छ गच्छ यः।' इचाइमंतेहिं दिसिपाले विसिज्जिय, समोसरणमणुजाणाविय, स्वमावेइ। जं च इत्य पुनायरिएहिं भणियं जहा-'अक्लएहिं पुष्फेहिं वा अंजिलं भरिता सियवत्थच्छाइयनयणो पराह्ती **वा काऊण, दिक्सट्टमुवट्टिओ** संतोऽणंतरोत्तविहिरइयसमोसरणे अक्स्तयंज्ञिलं पुष्फंजिलं वा खेवाविज्जह । " जह तस्स मज्झदेसे सिहरे वा पडह तया जोग्गो; बाहिरे पडह अजोग्गो । इह परिक्लं काऊणं सावयत्त-दिक्ला दिजाइ ति।' तं मिच्छिद्दिटीहोंतो जो सम्मत्तं पडिवजाइ तं पडुच बोधवं। जे पुण परेपरागयसावय-कुरूपसूर्या तेसि परिक्लाकरणे न नियमो । अओ चेव सावयधम्मकहा पीइमाइपंचिंहगगम्मम्स अत्थिणो चेव गुरुविणयाइपंचलक्षणलिखयवस्स समत्थस्सेव सवजणवल्लहत्ताइलिंगपंचगसज्झस्स सत्तापडिकद्वस्सेव य सावयधन्माहिगारिते पुवायरियमणिए वि संपयं परिक्लाए अभावे वि पवाहओ सावयधन्मारोवणं पसिद्धं ति । ५ ६२४. देववंदणावसरे वद्ग्रंतियाओ य थुईओ इमाओ-

यद्क्षिनमनादेव देहिनः सन्ति सुस्थिताः ।
तस्मे नमोस्तु वीराय सर्वविष्ठविघातिने ॥ १ ॥
सुरपतिनतचरणयुगान् नाभेयजिनादिजिनपतीन् नौमि ।
यद्भचनपालनपरा जलाञ्जलिं ददन्ति दुःखेभ्यः ॥ २ ॥
वदन्ति वन्दारुगणाग्रतो जिनाः, सदर्थतो यद् रचयन्ति सुन्नतः ।
गणाधिपास्तीर्थसमर्थनक्षणे, तदिक्षनामस्तु मतं तु मुक्तये ॥ ३ ॥
शक्रः सुरासुरवरैः सह देवताभिः, सर्वज्ञशासनसुखाय समुद्यताभिः ।
श्रीवर्द्धमानजिनदत्तमतप्रवृत्तान्, भव्यान् जनानवतु नित्यममंगस्त्रभ्यः ॥ ४॥

§ २५. संतिनाहाइथुईओ पुण इमाओ-

रोगशोकादिभिवींषैरजिताय जितारथे।
नमः श्रीशान्तये तस्मै, विहितानतशान्तये॥ ५॥
श्रीशान्तिजिनभक्ताय भव्याय सुलसंपदम्।
श्रीशान्तिदेवता देयादशान्तिमपनीय मे॥ ६॥
सुवर्णशालिनी देयाद द्वादशाङ्गी जिनोद्रवा।
श्रुतदेवी सदा मह्ममशेषश्चतसंपदम्॥ ७॥

25

25

चतुर्वण्णीय संघाय देवी भवनवासिनी। निहल दुरितान्येषा करोतु सुलमक्षतम् ॥ ८॥ यासां क्षेत्रगताः सन्ति साघवः श्रावकाद्यः। जिनाज्ञां साधयन्तस्ता रक्षन्तु क्षेत्रदेवताः ॥ ९ ॥ अंवा निहतिंचा मे सिद्ध-बुद्धसुताश्रिता। सिते सिंहे खिता गौरी वितनोतु समीहितम् ॥ १० ॥ धराधिपतिपत्नी या देवी पद्मावती सदा। श्चद्रोपद्रवतः सा मां पातु फुल्लुत्फणावली ॥ ११ ॥ चञ्चचक्रकरा चारु प्रवालदलसन्निभा। चिरं चकेश्वरी देवी नन्दतादवताच माम् ॥ १२॥ खद्गसेटककोदंडबाणपाणिस्तडिद्युतिः। तुरङ्गगमनाऽच्छुप्ता कल्याणानि करोतु मे ॥ १३ ॥ मथुरापुरिसुपार्श्व-श्रीपार्श्वस्तृपरक्षिका। श्रीकुबेरा नरारूढा सुताङ्का ज्वतु वो भवान् ॥ १४ ॥ ब्रह्मशान्तिः स मां पायादपायाद् वीरसेवकः। श्रीमत्सत्यपुरे सत्या येन कीर्त्तिः कृता निजा ॥ १५ ॥ या गोत्रं पालयत्येव सकलापायतः सदा । श्रीगोत्रदेवता रक्षां सा करोतु नताङ्गिनाम् ॥ १६ ॥ श्रीशक्रप्रमुखा यक्षा जिनशासनसंश्रिताः। देवा देव्यस्तदन्येऽपि संघं रक्षं त्वपायतः॥ १७॥ श्रीमद्विमानमारूढा यक्षमातक्रसङ्गता। सा मां सिद्धायका पातु चक्रचापेषुधारिणी ॥ १८ ॥

#### § २६. अरहाणादि थुत्तं च इमं-

A ...

अरिहाण नमो पूर्य अरहंताणं रहस्सरिह्याणं। पयओ परमेटीणं अरहंताणं घुयरयाणं॥१॥ निइह्नअट्टकर्मिधणाण वरणाणदंसणघराणं। मुत्ताण नमो सिद्धाणं परमपरमेटिभ्र्याणं॥२॥ आयारघराण नमो पंचिवहायारसुटियाणं च। नाणीणायरियाणं आयास्वएसयाण सया॥३॥ बारसिहंगपुवं दिंताण सुयं नमो सुयहराणं। सययमुक्त्रायाणं सन्द्रायण्डाणं॥४॥ सवेसिं साद्गणं नमो तिग्रताण सवलोए वि। तह नियमनाणदंसणजुत्ताणं चंभयारीणं॥५॥ u

एसी परमेटीणं पंचण्ह वि भावओ नमोकारो। सबस्स कीरमाणी पावस्स पणासणी होइ॥६॥ भवणे वि मंगलाणं मणुयासुरअमरखयरमहियाणं। सबेसिमिमो पढमो होइ महामंगलं पढमं ॥ ७॥ चत्तारिमंगलं में हुंतु ऽरहंता तहेव सिद्धा य। साह अ सबकालं धम्मो य तिलोअमंगल्लो ॥ ८॥ चत्तारि चेव ससुरासुरस्स लोगस्स उत्तमा हुंति। अरहंत-सिद्ध-साह धम्मो जिणदेसियमुयारो ॥ ९ ॥ चत्तारि वि अरहंते सिद्धे साह तहेव धम्मं च। संसारघोररक्खसभएण सरणं पवज्रामि॥ १०॥ अह अरहओ भगवओ महह महाबीरवद्धमाणस्स । पणयसुरेसरसेहरवियलियकुसुमचियकमस्स ॥ ११ ॥ जस्स वरधम्मचकं दिणयरबिंबं व भासुरच्छायं। तेएण पज्जलंतं गच्छइ पुरओ जिणिंदस्स ॥ १२ ॥ आयासं पायालं सयलं महिमंडलं पयासंतं। मिच्छत्तमोहतिमिरं हरेइ तिण्हं पि लोयाणं ॥ १३ ॥ सयलम्मि वि जीयलोएँ चिंतियमेत्तो करेइ सत्ताणं। रक्लं रक्लस-डाइणि-पिसाय-गह-जक्ल-भूयाणं ॥ १४ ॥ लहइ विवाए वाए ववहारे भावओ सरंतो य। जुए रणे य रायंगणे य विजयं विसद्धप्पा ॥ १५ ॥ पब्स-पओसेसुं सययं भवो जणो सहज्ज्ञाणो। एवं झाएमाणो सुक्खं पइ साहगो होइ॥ १६॥ वेयाल-रुद-दाणव-नरिंद-कोहंडि-रेवईणं च। सबेसिं सत्ताणं पुरिसो अपराजिओ होइ॥ १७॥ विज्ञ व पज्जलंती सबेसु वि अक्खरेसु मत्ताओ। पंच नमोक्कारपए इक्किक्के उवरिमा जाव ॥ १८॥ ससिघवलसिललिम्मलआयारसहं च विणयं बिंदुं। जोयणसयप्पमाणं जालासयसहसदिप्पंतं ॥ १९॥ सोलससु अक्खरेसुं इक्किकं अक्खरं जगुज्जोयं। भवसयसहस्समहणो जंमि ठिओ पंच नवकारो ॥ २०॥ जो थुणति हु इक्समणो भविओ भावेण पंचनवकारं। सो गच्छह सिवलोयं उज्जोयंतो दसदिसाओ ॥ २१ ॥ तव-नियम-संजमरही पंचनमोद्धारसारहिनिउत्तो। नाणतुरंगमञ्जूतो नेत्र फुडं परमनिषाणं ॥ २२ ॥

सुद्धप्पा सुद्धमणा पंचसु समिईसु संजुप तिगुत्ता। जे तम्मि रहे लग्गा सिग्घं गच्छंति सिवलोयं ॥ २३ ॥ थंभेइ जलं जलणं चिंतियमत्तो वि पंचनवकारो। अरि-मारि-चोर-राउल-घोरुवसम्मं पणासेइ॥ २४॥ अहेव य अहसया अहसहस्सं च अहकोडीओ। रक्खं तु में सरीरं देवासुरपणमिया सिद्धा ॥ २५ ॥ नमो अरहंताणं तिलोयपुत्जो य संठिओं भयवं। अमरनररायमहिओ अणाइनिहणो सिवं दिसउ॥ २६॥ सबे पओसमच्छरआहियहियया पणासमुवयंति। दुगुणीकयघणुसई सोउं पि महाधणुं सहसा ॥ २७ ॥ इय तिहयणप्पमाणं सोलसपत्तं जलंतदित्तसरं। अद्वारअद्भवलयं पंचनमोक्कारचक्रमिणं ॥ २८॥ सयलुजोइयभुवणं विदावियसेससत्तुसंघायं। नासियमिञ्छत्ततमं वियलियमोहं हयतमोहं ॥ २९ ॥ एयस्स य मज्झत्थो सम्महिट्टी विसद्धचारिलो। नाणी पवयणभत्तो गुरुजणसुरुसुसणापरमो ॥ ३० ॥ जो पंच नमोकारं परमो पुरिसो पराइ भत्तीए। परियक्तेइ पइदिणं पयओ सुद्धप्पओ अप्पा ॥ ३१ ॥ अट्टेव य अट्टसयं अट्टसहरसं च उभयकालं पि। अद्देव य कोडिओ सो तइयभवे लहइ सिर्द्धि ॥ ३२ ॥ एसो परमो मंतो परमरहस्सं परंपरं तत्तं। नाणं परमं नेयं सुद्धं झाणं परं झेयं ॥ ३३॥ एयं कवयमभेयं खाइयमत्थं परा सुवणरक्खां। जोईसुन्नं बिंदुं नाओ 'तारालवो मत्तो' ॥ ३४॥ सोलसपरमक्खरबीयबिंदुगन्भो जगोत्तमो जोओं। सुयबारसंगसायरमहत्थपुंबत्थपरमत्थो ॥ ३५ ॥ नासेइ चोर-सावय-विसहर-जल-जलण-बंघणसयाई। चितिज्ञंतो रक्षस-रण-रायभयाई भावेण ॥ ३६॥

॥ अरिहाणादिथुत्तं समत्तं ॥

असं पि वा परमिट्टिथवणं भणिजाइ ति ।

॥ नंदिरयणाविही समत्तो ॥ १५ ॥

<sup>1</sup> A भित्यं। 2 C रक्सो। 8 A तारो। 4 A मित्तो। विधि॰ ५

६२७, सावओ कयाइ चारित्तमोहणीयकम्मक्खओवसमेणं पवजापरिणामे जाए दिक्खं पडिवज्जह ति. तीए विही भण्णइ - पद्यजादिणस्स पुद्यदिणस्मि संझासमये वयगाही सत्तो जहाविभूईए मंगलतूरसिहओ रयहरणाइवेससंगयछब्वएणं अविहवसुइनारीसिरम्मि दिन्नेणं समागम्म गुरुवसहीए, समोसरणाइ-पूयसङ्गारं अक्लयवत्तनालिएरसहियं करेता गुरूणं पाए वंदइ । तओ गुरू वासचंदणअक्लए अहिमंतिऊण सीसस्स • सिरम्मि वासे खिवंतो वद्धमाणविज्जाईहिं अष्टाओ अहिवासिय कुसुंभरत्तदसियाए उग्गाहेइ , चंदणं अक्खए य सिरे देइ । तओ रयहरणाइवेसमहिवासिय तस्स मज्झे पूर्गीफलानि पंच सत्त नव पणवीसं वा पिक्स-वावेइ । भूइपोट्टलियं च वेसछब्बएणं अविहवनारीसिरदिन्नएणं उभओ पासिट्टएसु निक्कोसखग्गहत्थेसु दोसु पचइयनरेषु गिहं गंतूण जिणबिंबे पूइता, तेसि पुरओ सासणदेवयापुरो वा छब्बयं ठविता, स्यणि जगाति। सावया सावियाओ य देव-गुरूणं चउिवहसंघस्स य गीयाणि गायमाणीओ चिट्ठंति, जाव पभायवेला । तओ पभाए गुरूणं चउबिहसंघसिहयाणं गिहमागयाणं पूर्व काऊण अमारिघोसणापुष्वयं दाणं दाविंतो जहोचियं सयणाइवगं ' सम्माणेइ । तओ तस्स माइपिइबंधुवग्गो गुरूणं पाए वंदिय भणइ - 'इच्छाकारेण सिचतः भिक्खं पडिग्गाहेह ।' गुरू भणइ –'इच्छामो, वद्टमाणजोगेण ।' तओ गुरुसहिओ जाणाइसु आरूढो मंगरू-तूररवेणं सयमेव दाणं दिंतो जिणभवणे समागच्छइ। लग्गाइकारणे पच्छा वा। तओ जिणाणं पूर्व करेइ। तओ अक्लयाणं अंजिंह नालिएरसिहयं भरिऊणं पयाहिणत्तयं नमोकारपुष्वयं देह । तओ पुषोत्तविहिणा प्रिक्त अक्लए वा खेवाविज्ञइ, परिक्लानिमित्तं । तओ पच्छा इरियावाहियं पडिक्रमिऊण स्वमासमणपृश्वयं पुर्वि पडिवन्नसम्मत्ताइगुणो सीसो भणइ - 'इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं सवविरहसामाइयआरोवणत्थं चेहयाइं वंदावेह'। जो पुण अपडिवन्नसम्मत्ताइगुणो सो 'सम्मत्तसामाइय-सवविरइसामाइयआरोवणत्थं' ति भणइ। गुरू आह-'वंदावेमो' । पुणरिव स्वमासमणं दाउं, गुरुपुरओ जाणूहिं ठाइ । गुरू वि तस्स सीसे वासे स्विवेइ । तओ गुरुणा सह चेइयाइं वंदेइ । गुरू वि सयमेव संतिनाह-संतिदेवयाइथुईओ देइ । सासण-वेवयाकाउम्सग्गे उज्जोयगरचउकं चंदेसुनिम्मलयरापज्जंतं चितंति । गुरू वि पारित्ता थुई देइ, सेसा काउ-स्सग्गिठया सुणंति । पच्छा सबे वि य उज्जीयगरं पढंति । तओ नमोक्कारतयं कद्भंति । तओ जाणूहिं टाऊण सकत्थयं पंचपरमेहित्थवं च भणिति । तओ गुरू वेसमभिमंतेइ । पच्छा स्वमासमणं दाउं सीसो भणइ - 'इच्छाकारेण संदिसह तुब्भे अम्हं रयहरणाइवेसं समप्पेह'। तओ नमोक्कारपुर्व 'सुगृहीतं कारेह' चि भणंतो सीसद्क्लिणबाहासंमुहं रओहरणद्सियाओ करिंतो पुत्राभिमुहो उत्तराभिमुहो वा वेसं समप्पेइ। 😕 पुणो स्नमासमणं दाउं, रयहरणाइवेसं गहाय, ईसाणदिसाए गंतूण आभरणाइअलंकारं ओमुयह । वेसं परिहरेइ । पयाहिणावत्तं । चडरंगुलोविरं कप्पियकेसो गुरुपासमागम्म स्वमासमणं दाउं भणइ -'इच्छाकारेण तुब्मे अन्हं अड्डं गिण्हह'। पुणो समासमणं दाउं उद्घट्टियस्स ईसिमोणयकायस्स नमोकारतिगमुचरित्त उद्घृद्दिओ गुरू पत्ताए लग्गवेलाए समकालनाडीदुगपवाहवज्जं अर्डिभतरपविसमाणसासं अक्स्नलियं अद्दातिगं गिण्हइ । तस्समीवद्विओ साह्न सदसवत्थेणं अट्टाओ पडिच्छइ । तओ खमासमणं दाउं सीसो भणइ -'इच्छाकारेण तुन्मे अम्हं सबविरइसामाइयआरोवणत्थं काउस्सग्गं करावेह ।' समासमणपुष्वयं 'सबविरइ-सामाइयआरोवणत्थं करेमि काउस्समां अन्नत्थूससिएण' मिचाइ पढिय, उज्जोयगरं सागरवरगंमीरापजांतं सीसो गुरू य दो वि चिंतंति । पारित्ता उज्जोयगरं भणंति । तओ खमासमणं दाऊं सीसो भणह - 'इच्छा-कारेण तुब्मे अन्हं सवविरहसामाइयसुत्तं उचारावेह'। गुरू आह-'उचारावेमो'। पुणो समासमणं दाजग ईसिमोणयकाओ गुरुवयणमणुभणतो, नमोकारतिगपुषं सवविरइसामाइयसुत्तं वारतिगमुखरइ । गुरू मंती-

<sup>† &#</sup>x27;शिस्ता' इति A दि॰। ‡ 'बधाति' इति B दि॰। 1 B सगणवरगं।

बारणपुत्रं पणामं काउं छोगुत्तमाणं पापस वासे खिवेइ । अक्खए अभिमंतिऊण संघस्स देइ । तओ खमा-समणं दाउं सीसो भणइ -'इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं सबविरइसामाइयं आरोवेह'। गुरू भणइ -'आरोवेमो'। समासमणं दाउं सीसो मणइ - 'संदिसह किं भणामो' । गुरू भणइ- 'वंदित्ता पवेयह' । पुणो समासमणं दाउं भणइ - 'इच्छाकारेण तुब्मे अन्हं सबविरइसामाइयं आरोवियं ?' गुरू वासक्खेवपुष्टयं भणइ - 'आरो-वियं'। ३ खमासमणाणं, 'हत्थेणं सुत्तेणं, अत्थेणं, तदुभएणं, सम्मं धारणीयं, चीरं पारुणीयं, नित्यारग- । पारगो होहि, गुरुगुणेहिं बह्नाहि' । सीसो-'इच्छामो अणुसिंहे'ति भणित्ता खमासमणं दाऊण भणइ -'तुम्हाणं पवेइयं, संदिसह साहूणं पवेएमि'। तओ खमासमणं दाउं नमोक्कारमुखरंतो पयाहिणं देइ, वाराओ तिश्वि । संघो य तस्सिरे अक्स्वयनिक्खेवं करेइ । तओ स्वमासमणं दाउं भणइ –'तुम्हाणं पवेइयं, संदिसह काउस्समं करेमि'। गुरू भणइ -'करेह'। स्वमासमणं दाउं 'सबविरइसामाइयआरोवणत्थं करेमि काउ-सम्मं, अन्तर्ध्यसिएण'मिचाइ पढिय, सागरवरगंभीरापज्जंतं उज्जोयगरं चिंतिय, पारित्ता उज्जोयगरं पढइ। " तओ खमासमणपुत्रं भणइ -'इच्छाकारेण तुम्हे अम्हं सम्रविरइसामाइयथिरीकरणत्थं काउस्समां करावेह'। 'सञ्चविरइसामाइयथिरीकरणत्थं करेमि काउस्सम्गं' । तत्थ सागरवरगंभीरापज्जंतं उज्जोयगरं चितिय पारिता उज्जोयगरं पढइ। तओ स्वमासमणं दाउं-'इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं नामठवणं करेह'। गुरू भणइ-'करेमो'। तओ वासे खिवंतो रिव-सिस-गुरुगोयरसुद्धीए जहोचियं नामं करेइ। तओ कयनामो सेहो सबसाहणं वंदेइ । अज्जिया सावया सावियाओ वि तं वंदंति । तओ स्वमासमणपुष्वयं सेहो गुरुं भणइ - " तुडमे अन्हं धम्मोवएसं देह' । पुणो स्वमासमणं दाउं जाणूहिं ठिओ सीसो सुणइ । गुरू-

## चत्तारि परमंगाणि दुह्नहाणीह देहिणो। माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमंमि य वीरियं॥

इचाइ उत्तरज्ञ्ञयणाणं तइयज्ञ्ञयणं चाउरंगिक्कं वक्त्वाणइ । पश्चकाविहाणं वा । "जयं चरे जयं चिट्ठे" इचाइयं वा । सो वि संवेगाइसयओ तहा सुणेइ, जहा अन्नो वि को वि पश्चयइ । इत्थ संगहो— »

## चिइवंदण वेसऽप्पण समइय' उस्सरग लग्ग अहगहो। सामाइय तिय कहुण तिपयाहिण वास उस्सरगो॥ ॥ पद्यजाविही समत्तो॥ १६॥

§ २८. पष्टएण य लोओ कायबो । अओ तिष्ठही भण्णइ — गुरुसमीने खमासमणदुगेण मुहपोत्तिं पिडलेहिय दुनालसानत्तवंदणं दाउं, पदमसमासमणेण 'इच्छाकारेण संदिसह लोगं संदिसानेमि'; नीए 'छोगं अ कारेमि'; तहए 'उच्चासणं संदिसानेमि'; चउत्थए 'उच्चासणे ठामि' । तओ लोगगारं समासमणपुत्रं भणइ — 'इच्छाकारि लोगं करेह' । मत्थयरक्सधारिणो य इच्छाकारं देइ । तओ—

> पुर्वि पिडविय नवमी तह्या हक्कारसी य अग्गीए। दाहिणि पंचमि तेरसि, बारिस चउतिथ नेरहए॥१॥ पिडछम छट्टि चउहिस सत्तिम पिडपुन्न वायबदिसाए। दसमि दुइजा उत्तर, अट्टमि अमावसा य ईसाणे॥२॥

इइ गाहक्रमेण जोगिणीओ वामे पिट्ठओ वा काउं, बुह-सोमवारेसु चंदबलाइभावे सुक्र-गुरू-सु वि, पुस्स-पुणवसु-रेवइ-चित्ता-सवण-धणिद्वा-मियसिर-ऽस्सिणि-हत्थेसु कित्तिया-विसाहा-महा-

<sup>1 &#</sup>x27;सामायिक । सर्वविरतिसामायिकोत्सर्गः ।' इति A टिप्पणी ।

भरणीवजेसु अनेसु वा रिक्खेसु उव विसिय सम्ममहियासंतो छोयं कारिय, छोयगारबाहुं विस्सामिय, इरिया-वहियं पिडकिमिय, सकत्थयं भणिय, गुरुसमीवमागम्म, खमासमणदुगेण मुहपोत्तिं पिडलेहिय, दुवाल-सावत्त्वंदणं दाउं, स्वमासमणं दाउं, पढमखमासमणे भणइ—'इच्छाकारेण संदिसह छोयं पवेएिम'। गुरू भणइ—'वंदित्ता पवेयह'; तहए 'केसा मे पज्जवा- 'सिया'। तओ 'दुक्करं कयं, इंगिणी साहिय'त्ति गुरुणा वृत्ते 'इच्छामो अणुसिहंं'ति भणइ। चउत्थे 'तुम्हाणं पवेह्यं, संदिसह साहूणं पवेएिम'; पचमे नमोकारं भणइ। छहेणं 'तुम्हाणं पवेह्यं, साहूणं पवेह्यं, संदिसह काउस्सम्मं करेमि'। सत्तमे केसेसु पज्जवासिज्ञमाणेसु सम्मं जन्न अहियासियं, कुइयं ककराइयं छीयं जंमाइयं तस्स ओहडाविणयं करेमि काउस्सम्मं अन्तत्थूसिएण'मिचाइणा सत्तावीसुस्सासं काउस्सम्मं करेह । चउवीसत्थयं भणिता जहारायिणयं साहू वंदह, पाए य विस्सामेइ। जो उण सयं चिय छोयं करेह सो संदिसावणपवेयणाइ न करेह।

## ॥ इइ लोयकरणविही ॥ १७ ॥

§ २९. प्रवहण्ण य उभयकालं पिडक्समणं विहेयं। तिविही य सावयिक विहारी वृत्तो। जओ साहणं सावयाण पिडक्समणिविही तुल्लो चेव। नाणत्तं पुण इमं — साहुणो सस्रिए चेव चउित्रहाहारं पञ्चिक्तय, जलाइ उज्झिय, जलभंडाइ संठिवय, सम्मं इरियं पिडक्सिय, चउवीसं थंडिले जहन्नओ विहत्थिमित्ते बाहिं अंतो य अहियासि-अणिहियासिजुग्गे आसन्ने मिज्झिमे दूरे य दंडाउंछणेणं पेहिय गुरुपुरओ समासमणेण 'गोयरचरियं पिडक्समेमो'; बीयसमासमणेणं 'गोयरचरियपिडक्समणत्थं काउस्सम्मं करेमो'ति भणित्ता, अन्नत्थूसिएणिमिबाइ भणिता, नवकारं चितिय पिढता य इमं गाहं घोसंति —

### कालो गोयरचरिया थंडिल्ला वत्थपत्तपडिलेहा। संभरक सो साह जस्सवि जं किंचि अणुवउत्तं॥

तओ अहारायणियाए साहू वंदित्ता, तहा देवसियपडिक्रमणमारभंति, जहा चेइयवंदणाणंतरं अद्ध-निवृद्धे सुरिए सामाइयसुत्तं कड्कंति । सावया पुण वावारबाह् छण अत्थिमिए वि पिडक्रमंति । तहा साहणो रयणीचरमजामे जागरिय, सत्तद्व नवकारे भणिय, इरियं पडिक्रमिय, कुसुमिण-दुस्सिमिणुस्सग्गे उज्जीय-चउकं चितिय, सकत्थएण चेइए वंदिय, मुहपोत्तिं पडिलेहिय, खमासमणद्गेण सज्झायं संदिसाविय, नवकारं सामाइयं च तिक्खुत्तो कड्रिय, अहारायणियाए साह वंदिय, सज्झायं काउं, पडिक्रमणाणंतरं सह-» पोत्ती-रयहरण-निसिजा-दुगचोरुपट्ट-कप्पतिग-संथारुत्तरपट्टेसु पडिलेहिएसु जहा सूरो उद्देइ तहा वेलं तुलिचा राइयं पिडकमंति । तहा चेइयवंदणाणंतरं साहुणो स्वमासमणदुरोण 'बहुवेलं संदिसावेमि, बहुवेलं करेमि' त्ति भणित्ता, आयरियाई वंदंति । सावया पुण बहुवेलं न संदिसावेयंति अपोसहिया । तहा साहुणो 'आयरियउवज्झाए' इचाइगाहातिगं न भणंति । पडिक्रमणसुत्तं च साहूणं 'चत्तारिमंगल'मिचाइ । सावयाणं तु 'वंदित्तु सबसिद्धे' इचाइ । तहा पक्खिए पज्जंतियसामणाणंतरं चउसु छोभवंदणएसु साहणो अ सूनिहित्तसिरा 'पियं च मे जं मे' इचाइदंडगे भणंति । सावया पुण तिक्ति तिक्ति नवकारे पढंति । पढमे छोभवंदणए 'साहूहिं समं'; बीए 'अहमवि चेइयाइं वंदे'; तइए 'गच्छस्स संतियं'; चउत्थे 'नित्थारपारगा होह'ति जहकमं गुरुवयणाइं। पक्लियसुत्तं च साहूणं 'तित्थं करेइ तित्थे' इचाइ। सावयाणं पुण पडि-कमणसुत्तमेव । तहा साहुणो खुद्दोवद्दवकाउस्सम्गाणंतरं पक्खिए चाउम्मासिए वा 'असज्झाइय अणाउत्त-ओहडावणियं करेमि काउस्समां अन्नत्यूसिसएण' मिचाइ मणिय, चउगुणं पंचवीसुस्सासं काउस्समां कुणंति । » सावया न कुणंति ।

§ ३०. संपयं उवओगं विणा न भत्तपाणविहरणं ति उवओगविही भण्णह — तत्थ स्रिए उग्गए पमिज्ञयाए वसहीए गुरुणो पुरओ आयरिय—उवज्झाय—वायणायरिया पंगुरिया, सेसा किंडपट्टमित्तावरणा पढमे समा-समणे 'सज्झायं संदिसावेमि' तिः बीए 'सज्झायं करेमि' ति भणिय, जाणूवरि धरियरयहरणा मुहपोत्तिया- अइयवयणा 'धम्मो मंगलाइ' सत्तरसिलोगे थेरावित्यं वा सज्झायं सुत्तपोरिसि-आयारसम्बवणत्थं करित्ता, स्वमासमणं दाउं 'उवओगं संदिसावेमि'तिः, बीए 'उवओगं करेमि'ति भणिय, उिहत्तु 'उवओगस्स कारा- विणयं करेमि काउस्सम्गं ति दंडगं भणिय, काउस्सम्गं करिय, नवकारं चितेति । गुरुणो पुण नवकारं चितिता वारितगं मंतं सुमरिति । सो य इमो—

### अउम् न्अ म्ओ भ्अ ग्अ व्अ त्इ क्आ म्ए दाव्अ रह अ न्न्अम् प्ऊ र्ण्अम् म्अ व्अ त्उ स्व्आ हुआ।

तओ नमोक्कारेण गुरुणा पारिए काउस्सग्गे, साहुणो पारिता पंचमंगलं भणिति । तओ जिहो । ओणयकाओ भणइ —'इच्छाकारेण संदिसह'। इत्थंतरे गुरुनिमित्तोवउत्तो भणइ 'लाभु' ति पुणो जिहो ओणयतरकाओ भणइ — 'कह लेसहं'। गुरू भणइ 'तह'ति । जहा पुष्ठसाह्नहिं गहियं तहा घित्तवमित्यर्थः । तओ इत्थं आवसियाए जस्स वि जोगो ति भणिकण जहारायणियाए साहुणो वंदति ।

## ॥ उवओगविही समत्तो ॥ १८॥

§ ३१. कए य उवओगे सो नवदिक्सिओ भोम-सणिविज्ञय पसत्थिदिणे, चित्ता—अणुराहा—रेवई—मियसिर— । रोहिणि—तिउत्तरा—साइ—पुणबसु—स्सवण—धणिट्टा—सयिभस—हत्थ—स्सिणि—पुस्स—अमीइरिक्खेसु अहिण-वप्तावंध उम्माहिय कयवासक्लेवपत्तो महूसवपुत्रं गोयरचरियाए गीअत्थसाहुसहिओ भिक्खालामं जाव मूमिअट्टवियदंडगो वच्चइ । तओ उच्च-नीय-मिज्झमकुलेसु एसियं वेसियं गवेसियं पासुयं घयाइ— भिक्खमादाय पिडिनियत्तो—'निसीही ३, नमो खमासमणाणं गोयमाईणं महामुणीणं ति भणिय उवस्सए पिवसइ । तओ गुरुपुरओ समासमणपुत्रं इरियं पिडिक्सिय, काउस्सग्गे जं जहा गहियं तं तहा चितिय, अन्मोक्कारेण पारित्ता, गमणागमणं आलोइत्ता, किवया—करोडिया—चट्टुयाइणा इत्थीओ पुरिसाओ वा जं जहा गहियं भत्तपाणं तं तहा आलोइज्ञा । तओ 'दुरालोइय-दुपिडकंतस्स इच्छामि पिडिक्कमिउं गोयरचरियाए मिक्सायरियाए'…इच्चाइ जाव…जं उग्गमेण उप्पायणेसणाए अपरिसुद्धं पिडिग्गाहियं पिरिभुत्तं वा जं न परिद्वियं तस्स मिच्छामि दुक्कडं । तस्सुत्तरीकरणेणमिच्चाइ…जाव…वोसिरामि ति पिडिय, काउस्सग्गे य—

### अहो जिणेहिऽसावजा, वित्ती साहूण देसिया। मोक्स्त्रसाहणहेउस्स साहुदेहस्स धारणा॥१॥

इइ चिंतेइ। तओ नमोकारेण पारिता, चउनिसत्थयं भणिता, भत्तपाणं पारानिय, उनिरं अहे य पमज्जियाए भूमीए दंडगं ठानिय, देने नंदिता जहनाओ नि 'धम्मो मंगलमुक्तिहं'मिचाइ सत्तरसिलोगे सज्झायं करिता, जहारायणियं जहारिहं दबाइ जेसिं न अहो ते अणुन्ननित्ता, मुहपोत्तियाए मुहं पडिलेहिता, रयहरणेण पायभाणहाणं च पमज्जिय, असुरसुरमिचाइनिहिणा अरत्तदुहो जेमेइ।

## ॥ आइमअडणविही ॥ १९ ॥

९ एषणादोषपरिशुद्धं एसियं । २ वेषमात्रेण लब्धं तत्त्वमुकोऽहं अमुकक्षिष्य एवंगुण इत्यादि कथनत इति वेसियं । १ स्वयं गत्वा भवलोकितं गवेसियं । ४ एतेनाहौ धृतं विहर्तञ्यमित्युक्तम् । इति 🗘 आदर्शे टिप्पणी ।

§ ३२. तत्तो य आवस्सगतवं कारिज्ञह । मंडलिसत्तगायंगिलाणि य । मंडलिसत्तगं च इमं — सुत्ते' अत्थे भोयण काले आवस्सए य सज्झाए । संथारए विय तहा सत्तेया मंडली होती ॥ १ ॥

अने पुणुवद्वावियं चेव कारियायं बिलं मंडलीए पवेसंति, तं च जुत्तयरं । जओ भणियं --

अणुबद्वावियासहं अकयविहाणं च मंडलीए उ। जो परिभुंजइ सहसा सो गुत्तिविराहगो भणिओ॥२॥

तओ दसवेयालियतवं कारिता उद्घावणा कीरइ। आवस्सय-दसवेयालियजोगविही उवरिं भण्णिही। तीए विही पुण इमो —

> पढिए य कहिय अहिगय परिहर उवठावणाए सो कप्पो। छक्कं तेहिं विसुद्धं परिहरनवएण भेएण॥ ३॥

'धम्मो मंगलाइ-छज्जीवणियामुत्तं' पाढिता, तस्सेव अत्थं कहित्ता, पुढविकायाइजीवरक्खणविहिं जाणावित्ता, पाणाइवायविरमणाईणि वयाणि सभावणाइं साइयाराणि कहिय, पसत्थे तिहि—करणजोगे ओसरणे गुरू अप्पणो वामपासे सीसं ठावेऊण मुहपोत्ति पडिलेहाविय, दवालसावत्तवंदणयं दाविय भणेइ - 'इच्छा-कारेण तुब्भे अन्हं पंचमहत्रयाणं राईभोयणवेरमणछद्राणमारोवणत्थं चेहयाइं वंदावेह' । गुरू भणइ - 'वंदा- वैमो'। तओ सेहस्स वासक्खेवं काउं बहुमाण्युईहिं चेइए वंदिय, जाव थोत्तभणणं पणिहाणपज्जंतं। तओ सेहं समासमणं दावित्ता, पंचमहबयसुत्तउचारावणत्थं सत्तावीसुन्सासं काउस्समां कराविय, चउवीसत्थयं भाणिता, लोगुत्तमाण पाएसु वासे छुहिता, पंचमंगलं तिक्खुत्तो कङ्किता, गुरुकुप्परेहिं पट्टं धरिय, वामहत्थ-अणामियाए मुहपोत्तिं लंबंतिं धरित्ता, गयगगदंतोल्लएहिं करेहिं रयहरणं धारिय, तिक्खुत्तो पंचमहबयाईं राईभोयणवेरमणछट्ठाइं उच्चारावेइ । जाव लगावेलाए 'इंचयाइं पंचमहत्रयाइं' इति आलावगं तिनिवारे अ कहेड़ । गुरू वासक्खए अभिमंतेइ । तओ गुरू लोग्तमाण पाएस वासे खिवइ । वासक्खए अभिमंतिए संघत्स देइ । तओ खमासमणं दाउं सीसो भणइ-'इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं पंचमहब्रयाई राईभोयणवेरमण-छद्वाइं आरोवेह'। गुरू भणइ - 'आरोवेमि'। सीसो खमासमणं दाउं भणइ - 'संदिसह किं भणामो'। गुरू भणइ - 'वंदित्ता पवेयह' । पुणो खमासमणं दाउं भणइ - 'इच्छाकारेण तुरुभेहिं अम्हं पंचमहवयाइं राई-भोयणवेरमणछट्टाई आरोवियाई ?' । गुरू वासक्खेवपूबयं भणइ —'आरोवियाई ।' ३ खमासमणाणं, हत्थेणं, अ सुत्तेणं, अत्थेणं, तदुभएणं, सम्मं धारणीयाणि, चिरंपालणीयाणि, नित्थारगपारगो होहि, गुरुगुरुणेहिं बड्डाहिइ।' सीसो 'इच्छामो अणुसिंहुं'ति भणिता, खमासमणं दाऊण भणइ –'तुम्हाणं पवेइयं, संदिसह साहूणं पवेएमि'। तओ खमासमणं दाउं नमोकारमुचरंतो पयाहिणं देइ वाराओ तिन्नि । संघो य तस्स सिरे वासअक्खय-निक्लेवं करेइ । तओ खमासमणं दाऊण भणइ - 'तुम्हाणं पवेइयं, साहणं पवेइयं, संदिसह काउस्सगं फरेमि'। गुरू भणइ –'करेह'। खमासमणं दाऊण 'पंचमहबयाणं राईभोयणवेरमणछट्टाणं आरोवणत्थं » करेमि काउस्समां, अन्नत्थूससिएण'-मिचाइ पढिय, सागरवरगंमीरापजांतं उज्जोयगरं चितिय, पारिका उज्जोयगरं पढइ । तओ समासमण्युवयं भणइ - 'इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं पंचमहवयाणं राईभोयणवेरमण-छहाणं थिरीकरणत्थं काउस्सम्गं करावेह' । गुरू मणइ - 'करावेमी' । 'पंचमहत्वयाणं राईभोयणवेरमणछहाणं थिरीकरणत्थं करेमि काउस्समां' इचाइ भणिय, काउस्समां करेइ। तत्थ सागरवरगंभीरापज्जंतं उज्जोयगरं चितिय, पारिता उज्जोयगरं पढइ । तओ खमासमणं दाउं भणइ —'इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं नामठवर्ण " करेह"। गुरू भणइ - 'करेमो'। तत्रो वासे खिवंतो जहोचियं नामं करेह। तत्रों कयनामी सीसो संबे

साहुणो वंदइ । अज्ञिया सावया सावियाओं वि तं वंदंति । पुणो स्वमासमणं दाउं भणइ —'इच्छाकारेण उन्हें अन्हं दिसिनंधं करेह' । गुरू भणइ —'करेमो' । तओ सीसस्स आयरिओवज्झायरूवो दुविहो दिसिनंधों कीरए । जहा—चंदाइयं कुलं, कोडियाइओ गणो, वइराइया साहा, अप्पणिचया गुरुणो आयरिया उवज्झाया य । गच्छे य उवज्झायाभावे आयरिया चेव उवज्झाया । साहुणीए अमुगा पविचिणीय चि तिविहो । तिम्म दिणे जहासचीए आयामनिवियाइ तवो कारिज्जइ । तओ स्वमासमणपुष्वयं सीसो गुरुं भणइ — बिक्ने अन्हं धम्मोवएसं देह' । पुणो स्वमासमणं दाउं जाणूहिं ठिओ सीसो सुणइ । गुरू य नायाधम्मकहा-अंग—पढमसुयक्संध—सत्तमज्झयणस्स रोहिणीनायम्स अत्थओ वक्साणं करेइ । सो वि संवेगाइसयओ तहा सुणेइ, जहा अन्नो वि को वि पश्चयइ । रोहिणीनायं पुण सुपसिद्धं । तस्स य अत्थोवणओ एवं —

§३३. जह सिट्टी तह गुरुणो जह नाइजणो तहा समणसंघो। जह बहुया तह भवा जह सालिकणा तह बयाइं॥१॥ जह सा उज्झियनामा उज्झियसाली जहत्थमभिहाणा। पेसणगारित्तेणं असंखदुक्खक्खणी जाया॥२॥ तह भवो जो कोई संघसमक्खं गुरुविह्नाइं। पिडविज्ञिउं समुज्झइ महबयाइं महामोहो॥३॥ सो इह चेव भवंमी जणाण धिक्कारभायणं होइ। परलोए उ दुहत्तो नाणाजोणीसु संचरइ॥४॥

उक्तं च-धम्माउ भट्टं सिरिओववेयं जन्नगिविज्ञायमिवप्पतेयं। हीलंति णं दुविहियं कुसीला दाढोद्धियं घोरविसं व नागं॥ ५॥ इहेव धम्मो अयसो अ कित्ती दुन्नामधिज्झं च पिहुज्जणंमि। चुअस्स धम्माउ अहम्मसेविणो संभिन्नचित्तस्स उ हिट्टओ गई॥६॥ म जहवा सा भोगवई जहत्थनामोवभुत्तसालिकणा। पेसणविसेसकारित्तणेण पत्ता दुहं चेव ॥ ७ ॥ तह जो महबयाइं उवभुंजइ जीविय सि पार्लितो। आहाराइस सत्तो चत्तो सिवसाहणिच्छाए॥८॥ सो इत्थ जहिच्छाए पावइ आहारमाइ लिंगि ति । विउसाण नाइपुज़ो परलोगम्मी दुही चेव ॥ ९॥ जहवा रिक्खयवह्या रिक्खयसालीकणा जहत्थक्खा। परिजणमन्ना जाया भोगसहाई च संपत्ता ॥ १०॥ तह जो जीवो सम्मं पडिवजित्ता महबए पंच। पाछेइ निरइयारे पमायछेसं पि वजांतो ॥ ११ ॥ सो अप्पहिइक्करई इहलोयंमि वि विकहिं पणयपभो। एगंतसुही जायह परंमि मोक्खं पि पावेइ ॥ १२॥ जह रोहिणी उ सुण्हा रोवियसाछी जहत्थमभिहाणा। वहित्ता सालिकणे पत्ता सदस्स सामित्तं॥ १३॥

तह जो भवो पाविय वयाई पाछेइ अप्पणा सम्मं।
अन्नेसि वि भवाणं देइ अणेगेसि हियहेउं॥ १४॥
सो इह संघपहाणो जुगप्पहाणो ति लहइ संसदं।
अप्पपरेसिं कल्लाणकारओ गोयमपहु व॥ १५॥
तित्थस्स बुहिकारी अक्खेवणओ कुतित्थियाईण।
विउसनरसेवियकमो कमेण सिद्धिं पि पावेइ॥ १६॥

उद्वावणा जहन्नओ सत्तराइंदिएहिं, सा पुण पुत्नोवद्वावियपुराणस्स कीरइ । मज्ज्ञिमओ चउिंहं मासेहिं, सा य अणहिज्ञओ मंदसद्धस्स य । उक्कोसओ छम्मासेहिं, सा य दुम्मेहस्स । असद्धह्ओ य रुम्मा-इकारणे य अइरित्तेणावि कालेण कीरइ ति ॥

## ॥ उट्टावणाविही समत्तो ॥ २० ॥

§ ३४. उद्घाविएण य सुयमहिज्झियवं । सुयाहिज्झणं च न जोगवहणमंतरेण ति संपयं जोगविही भण्णइ—तत्थ पढमं ताव जोगवाहीहिं एवं भूएहिं होयवं।

पियधम्मा सुविणीया लज्जालुइया तहा महासत्ता।
उज्जता य विरत्ता दृढधम्मा सुट्टियचरित्ता॥१॥
जियकोह-माण-माया जियलोहा जियपरीसहा निरुया।
मण-वयण-कायगुत्ता एरिसया जोगवाहीओ॥२॥
थोवोबहिओवगरणा निद्दजयाहारजयपहाणा य।
आलोयणसिलेलेणं पक्खालियपावमलपडला॥३॥
कयकप्पतिप्पकिरिया सिन्निहिचाई गुरूण आणरया।
अणगाढजोगिणो विद्व अगाढजोगी विसेसेण॥४॥

तत्थ पसत्थे दिणे अमियजोग — सिद्धिजोग — रिवजोगाइगुणगणोवेए मिगसिराइनाणनक्खत्तज्ते मञ्जजोगवज्जपायाइदोसलेसादूसिए संझागय — रिवगय — विद्वेर — सगाहिवलंबि — राहुहय — गहिभिन्ननक्ख- तत्त्वे सुमेसु सुमिणसङ्णिनिमेत्तेसु दिणपढमपोरिसीए चेव अंगसुयक्संधाणं उदेस-समुद्देसाणुनाओं कीरंति । नो पच्छिमपोरिसीए राईए वा । अज्झयणुद्देसाइयं राईए वि कीरइ ।

- १६५. तहा जोगा दुविहा गणिजोगा, बाहिरजोगा य। तत्थ गणिजोगा आगाढा चेव। आगाढा नाम जेसु सबसमत्तीए उत्तरीज्ञइ। इयरे आगाढा अणागाढा य। तत्थ उत्तरज्ञ्ञयणसिक्तिय पण्हावागरण महानिसीहाणि आगाढा। आवस्सगाई अणागाढा असमत्तीए वि उत्तरिज्ञइ ति काउं। अने दिणचउका णंतरमुत्तरिज्ञइ ति भणंति। तहा उकालिया कालिया य। तत्थुकालिएसु जोगुक्खेवो कीरइ न संघष्टं। केसिंचि मएण न जोगुक्खेवो न संघष्टं। कालिएसु जोगुक्खेवो संघष्टं च। केसु वि आउत्तवाणयं च। अप्यविहाणं पत्थावे भण्णिही।
  - § ३६. तहा कालिएसु कालम्महणाइयं च होइ। कालमाहणं च अणज्झाए न विहेयवं ति पुवमणज्झ-यणविही भण्णइ। तत्थ गब्भमासेसु कत्तिय-मम्मिसराइसु मिहयाए पडंतीए रए वा जाव पडइ ताव अस-ज्झाओ। जओ मिहया पडणसमकालमेव सबं आउकायमावियं करेइ। अओ तकालसममेव सबिद्धाओं निरुक्मिति पाणिदयद्वा। सिचित्तो आरण्णो उद्धुओ आगओ रओ मण्णइ। वण्णओ ईसि आयंवो दिवंतेसु

<sup>1</sup> B सुयमहिज्झणं। १ 'भातान्रो दिगन्तेषु' इति A टिप्पणी।

दीसङ । जइ आगासे गंधवनगरं विज्जु उक्का दिसदाही वा तो असज्झाओ । जाव एयाणि वष्ट्रंति । थकेषु वि एगा पोरुसी हवइ । उक्कालक्सणं पडियाए वि पच्छओ रेहा, अहवा उज्जोओ हवइ । कणगो पुण तिहरिको । तिहं विरसाले सत्तिहं, सीयाले पंचिहं, उण्हयाले तिहिं पहरिमत्तमसज्झाओ हवइ । गज्जिए पुण पहरदुगं । तहा आसाढचा उम्मासियपडिक्रमणानंतरं पडिवया जाव असज्झाओ । बीयाए सुज्झह । एवं कत्तिय-चाउम्मासिए वि । आसोयसुक्तपक्लपंचमीपहरदगाओ आरब्भ बारसदिणाणि, जाव पडिवया ताव असज्झाओ, । बीयाए सुज्झइ । एवं चित्तमाससुक्कपक्खे वि: नवरमेगारसीए आरब्भ जाव पृक्तिमा दिणतिगं अचित्तरज्ञो-हडावणियं काउस्सम्मो कीरइ । लोगस्युज्जोयगरचउकं चितिज्जइ । अह न सुमरियं तो बारसी-तेरसीओ वि आरब्भ कीरइ । अह तेरसीए वि न समिरियं तो संवच्छरं जाव धूलीए पडंतीए असज्झाओ होइ । दोण्हं राईणं करुहे, मेच्छाइभए, आल्यासने, इत्यीणं पुरिसाणं वा जुज्झे, फम्गुणे धूलिकीलाए य जाव एयाणि वट्टंति, ताव असज्झाओ । दंडिए पंचत्तं गए जाव अन्नो न हवइ ताव असज्झाओ । ठविए वि 🏴 जाव न समंजसं ति । नयरपहाणपुरिसे अहोरत्तमसज्झाओ । आल्याओ सत्तघरमज्झे पसिद्धे पंचतं गए अहोरत्तमसज्झाओ । अणाहपरिसे पण जित्तयावेला मडयं चिद्रह । एवं तिरिए वि नीणिए सुज्झह । तिरियाणं रुहिरे पडिए, अंडए फुट्टिए, गोणीए य पसुयाए, जराउपडणे, पहरतियं असज्झाओ हवइ। माणुसरुहिरे पडिए, उद्धरिए वि अहोरत्तं । जइ महईए बुट्टीए धोयं तो तबेलाए वि सुज्झइ । अह रयणीए घडियामेत्राए वि चिट्टंतीए पडियं उद्धरियं च तो अहोरत्तछेओ ति सुरुग्गमे सुज्झइ । माणुसहद्वे बारस ध संवच्छराणि असज्झाओ । अह दंता वा दाढा वा पडिया, पयत्तेण पलोइया वि न लद्धा, तो ओहडावणिज्ञ-काउस्सग्गो कीरइ। नवकारो चिंतिज्ञइ भणिज्ञइ य। जइ मूसगं बिराली गहिऊण जीवंतं नेइ तो न असज्झाओ; अह विणासिऊण नेइ तो अहोरत्तमसज्झाओ। तिरियाणमवयवा रुहिरं च सिट्टहत्थमज्झे असज्झायं कुणंति । माणुस्साणं पुण हत्थसयमज्झे, जह न अंतरे सगडस्स उभयदिसिगामिणी वत्तणी । हत्थसयमज्झे इत्थीए पसूयाए जइ कप्पट्टगो तो सत्तदिणाणि असज्झाओ, अह कप्पट्टिया तो अट्टदिणाणि । रत्तुकडा इत्थिय 🕫 त्ति - इत्थीए मासे मासे रिउरुहिरं पडइ, जइ जाणिजाइ तो तिन्नि दिणाणि असज्झाओ कीरइ। अह पवाहि-यारोगाओ उवरिं पि पवहरू, ता असज्झायओहडावणत्थं काउसम्मो कीरह । अहाइनक्लचदसमे आइचेण संगए विज्नु-गज्जियं पि सज्झायं न उवहणइ। तारगादंसणमिव जाव साइनक्खते आइच्चगमणं होइ। सेसकाले उण अवस्सं तारगतिगदंसणे सुज्झइ । अह केसि पि साहूणं तहाविहं नक्सत्तपरिण्णाणं न हवइ, तओ आसाद-चउम्मासाओ कत्तियचउम्मासं जाव विज्ञु-गाज्जिएस वि न असज्झाओ हो इ। उक्का संयावि उवहण इ। तहा म धडहु भूमिकंपे य संजाए अट्रपहरा असज्झाओ होइ । जित्तयावेलाए संजाओ बीयदिणे तित्तयाए वेलाए परओ सुज्झइ । ससदो धडहडो, सद्दरहिओ भूमिकंपो । पलीवणे य संजाए जाव तं वट्टइ ताव असज्झाओ ।

संपयं चंदसूरगहणअसज्झाओ भण्णइ — चंदे गहिए उक्कोसेण बारस पहरा असज्झाओ। कहं ? — उप्पायगहणे चंदो. उम्ममंतो चेव गहिओ, गहिओ चेंव सबराई पज्जंते अत्थिमओ। एए रयणीए चत्तारि पहरा, अन्नं च अहोरत्तं, एवं दुवालस पहरा असज्झाओ। अहवा अन्नहा दुवालस पहरा। को वि असाह अयाणओ न जाणइ कित्तियाए वेलाए गहणं, इत्तियं पुण जाणइ जहा अज्ज पुण्णिमाराईए गहणं भवि-स्सइ। अब्भच्छन्नतेण य गहणदंसणाभावाओ चत्तारि वि पहरा परिहरिया। पभायसमये अब्भविगमे सगहो अत्थमंतो दिहो तओ एए रयणितणया चत्तारि पहरा अन्नं च अहोरत्तं। एवं दुवालस। जहनेणं पुण अह। पुण्णिमारयणीपज्जंते चंदो गहिओ, तहिंदुओ चेव अत्थिमओ; तओ अहोरत्तं परिहरिज्जइ। एवं अह। एयाणं मज्झे मजिझमो। सग्गहनिबुद्धे एवं। जइ पुण राईए गहिओ, राईए चेव घडियाए सेसाए विमुक्को तो तीए अ

९ 'पुत्रः' इति A दिप्पणी । १ 'पुत्री' इति A दिप्पणी । विवि• ६

चेव राईए सेसं परिहरिजाइ। सूरे उगगए सज्झाओ हवइ। आइचगहणे पुण उक्कोसेण सोलसपहरा असजझाओ। कहं !—उप्पायगहणे उगगमंतो चेव गहिओ, सेवं दिणं ठाऊण गहिओ चेव अत्थमिओ। तऔ
एए चत्तारि दिणपहरा, चत्तारि राईपहरा, अन्नं च अहोरतं—एवं सोलस। अहवा अब्भच्छने साह न याणह
केवइवेलाए गहणं भविस्सइ; तहाविहपरिण्णाणाभावाओ। तओ तं दिवसं सूरुग्गमाओ आरब्भ परिहरियं।
अत्थमणसमए गहिओ अत्थमंतो दिट्टो, तओ सा राई य परिहरिया; अन्नं च अहोरत्तं—एवं सोलस।
जहनेणं पुण बारस। कहं !—अत्थमंतो आइचो गहिओ, तह चेव अत्थमिओ, तओ आगामिराइतणयां
चत्तारि पहरा अन्नं च अहोरत्तं—एवं बारस। सोलस-बारसण्हमंतराले मिजझमो असज्झाओ। सग्गहनिबुद्धे
एवं। जइ पुण दिणमज्झे गहिओ मुक्को य, तो गहणाओ आरब्भ अहोरत्तं परिहरिजाइ।

जदाह – उक्कोसेण दुवालस चंदो जहन्नेण पोरिसी अट्ट। सरो जहन्नबारस पोरिस उक्कोस दो अट्ट॥१॥ सग्गहनिबुद्ध एवं सुराई जेण होंत ऽहोरत्ता। आइन्नं दिणमुक्को सो चिय दिवसो य राई य॥२॥

संपयं बुद्दीअसज्झाओ — बारससु वि मासेसु बुद्धुयवरिसे अहोरता उद्खूंपि जइ वरिसइ तो अस-जझाओ, जाव वरिसइ । बुब्बुयवज्जवरिसे दोण्हमहोरत्ताणमुवरि जाव पडइ, ताव असज्झाओ । फुसिय-" वरिसे सत्तण्हमहोरत्ताणमुवरि संतयं पडंते जाव पडइ, ताव असज्झाओ, न परओ । अणुदिए सूरे, मज्झने अत्थमणे अड्डरते य ति चउसु संझामु असज्झाओ । सुक्कपक्तस्स पडिवयं बीयं वा आरब्भ दिणतिगं जूवओ तत्थ वाघाइयकालो न घिष्पइ । एवं पक्तिवयदिणे वि ।

### ॥ अणज्झायविही समत्तो ॥ २१ ॥

§ ३७. अह कालगाहणविही — तत्थ सामन्नेण कालो दुविहो — वाघाइओ अवाघाइओ य । तत्थ जो वाघाइओ सो वंघसालाए घेप्पइ, जो उण अबाघाइओ सो मज्झे बाहिरे वा । जह मज्झे घिप्पइ तो नियमा सोहगो ठावेयबो । अह बाहिरे, तो ठाविज्जइ वा नवा । दंडधरो चेव सोहइ । विसेसो, जहा -चत्तारि काला । तं जहा-पाओसिओ वाघाइओ वा १. अद्भरत्तिओ २. वेरत्तिओ ३. पाभाइओ ४ । तत्थ पाओसिओ पओसबेलाए घेप्पइ । तीए य वेलाए छीयकलयलाइ अगेगे वाधाया होति । अओ घंघसालाए घेप्पइ । अओ चेव पाओसिओ वाघाइओ भण्णइ १ । अद्भुरत्तिओ अद्भुरत्तुवरि घेप्पइ २ । वेरत्तिय-पाभा-म इया चउत्थपहरे घिष्पंति । पाओसिय-अद्भरत्तिएसु नियमा उत्तरिदसाए कालग्गहणं पुष्ठं कायवं । वेरिचए भयणा उत्तरा वा पुता वा । पाभाइए पुता चेव । कालं गेण्हमाणस्य वाणारियस्य दंडधरस्य वा वर्षतस्य कारुउत्सम्मे वा वंदणाणंतरं संदिसावण - पवेयणसमए वा जइ छीय-खिरुय-जोइ-निम्धाय-विज्ञुक-गजियाईणि भवंति तओ चउरो वि हम्मंति । पाओसिय-अद्भरत्तिय-वेरत्तिया जइ उवहया तो उवहया चेव । पाओसिओ एगं वारं घिप्पइ न सुद्धो तो उवहम्मइ । अहरत्तिओ दो तिश्चि वारा, वेरत्तिओ चत्तारि » पंच वा, पाभाइओ नव वारेति । अओ चेव पाभाइए असुद्धे योगवाहीणं जाव काला न पुज्जंति ताव दिणं गलइ ति । एवं पि पवाओ सुबइ ति - पाभाइओ उण पुणी पुणी नियत्तिय घेप्पइ नववेला जाव । इमिणा विहिणा जइ संदिसावणापुष्टिं भज्जइ तो मूलाओ घेप्पइ; अह संदिसावणाणंतरं वश्चंतस्स कालमंडलस्स पिंडलेहणाए पुत्रं वा भज्जइ, तो एवमेव नियत्तिकण कालगेण्हगो ठवणायरियसमीवे खमासमणपुत्रं संदिसा-विकण विहिणा कालमंडले आगच्छइ । अह कालपडिलेहणाणंतरं कालकाउस्सम्गो, कालकाउस्सम्गाणंतरं " कारूमंडले ठियस्स, तो तत्थेव ठिओ ठवणायरियसंगुई ठाऊण समासमणपुषं संदिसाविकण पुणो मूस्त्रको

<sup>1</sup> B बब्द । 2 A दाईए तणवा। † सन्ततं।

काउरसमां करेइ । अह कालकाउरसम्गाणंतरं गच्छंतस्स पवेयणसमए वा भजाइ तो मूलओ गच्छेइ । एगिम कालमंडले जइ तिकि वेला भजाइ तो तिमा गहणं न कप्पइ । अओ दुइए कालमंडले इमाए विद्दीए मूलाओ वेप्पइ । तिमा वि तिकि वेला; एवं तहए वि । अहवा अक्षिम कालमंडले जह गेण्हिउं न जाइ तो एगिम चेव नववेला वेप्पइ । तदुवरि न कप्पइ ।

§ ३८. अहुणा विसेसेण कालगाहणविही भण्णाह - तत्थ पाभाइयस्स ताव जहा पच्छिमदिसि ठवणायरियं • ठवित्ता, दंडगं च तस्स समीवे धरिय कालगाही वामपासद्वियदंडधरसमेओ कालमंडले ठाउं नमोकारं भणइ। तओ दोवि आवस्सियं काऊण, असज्ज ३. निसीही ३. नमो खमासमणाणं ति भणंता ठवणायरियमंडले गंतुण समासमणं दाउं भणंति - 'इच्छाकारेण संदिसह पाभाइउ काल पडियरहं; इच्छं मत्यएण वंदामि' आवस्सी असज्ज ३. निसीही ३. नमो लमासमणाणं ति मणिय काळमंडळसगासे दोवि ठंति । तओ दंडधरो दिसालोयं करिय, आवस्सियाइ पुन्नोत्तं भणंतो ठवणायरियमंडलमागम्म, इरियं पडिक्कमिय, अहुस्सासं काउस्सम्गं 🕨 करित्ता, नमोकारं भणइ । तओ मुहपोत्तिं पडिलेहिय, दुवालसावत्तवंदणं दाऊण, खमासमणपुत्रं 'इच्छाकारेण पाभाइयकालवेला वट्टइ. साहुणो उवउत्ता होह ति' भणिय, दंडं गिण्हिय, आवस्सियाइं कुणंतो कालग्गाहि-समीवमागम्म पिच्छमामुहो चिद्वइ । तओ कालग्गाही आवस्सिई असज्ज ३. निसीही ३. नमो खमासमणाणं ति भणंतो ठवणायरियमंडले गंतूण, इरियं पडिक्रमिय, अहुसासुस्सग्गं करिय, पारिय, पंचमंगलं भणिय, मुहपोत्ति पिंडलेहिय, दुवालसावत्तवंदणं दाऊण, लमासमणदुगेणं भणइ - 'पाभाइउ काल संदिसावहं, पाभाइउ काल ।। लेहं।' जउ सुद्ध, तउ मोणेणं आवस्सी असज्ज ३. निसीही ३. नमी खमासमणाणं ति भणंती काल-मंडले जाइ । तदागमणे दंडधरो हत्थसंठियं दंडं तस्संमुहं ठवेइ । तओ कालमाही तयग्गे उद्घट्टिओ इरियं पडिक्रमिय, अट्टुस्सासमुस्सम्गं करिय पारिय, नमोक्कारं भणिय, संडासगे पडिलेहिय, उनिनिस्य, पुत्ति-तिगपडिलेहणेण अक्खिलियाइविहिणा रयहरणेण वारतिगं कालमंडलं पडिलेहेइ । इत्थ कालमंडलकरणे उब-ओगहत्थपरावत्ताइविही गुरुमुहाओ सिक्खियद्यो । न लिहिउं पारिजाइ । तओ दंडयं नमोक्कारपुत्रं दंडधर- 20 करे समप्पेइ । अणंतरं पाए हत्थेसु लाएयंतो निसीही नमोस्नमासमणाणं ति भणंतो, कालमंडले पविसिय. चोलपट्टं वेइयाअंतो पडिलेहिय, उद्घो होऊण भणइ - 'उवउत्ता होह । पाभाइयकाललियावणियं करेमि-काउस्समां, अन्नत्थूससिएणमिचाइ' जावअदुस्सासं काउस्समां उद्घष्टिय दंडधरधरिय दंडअग्गे करिय पारिता सणियं बाहाओ समाहट्ट रयहरणसणाहं मुहपोत्तियं मुहे दाउं, जोडियकरसंपुडो चउनीसत्थयं भणिय, दुमपुप्पिय - सामन्नपुवियअज्झयणे तइयअज्झयणसिलोगं च चितेइ । णवरं अज्झयणसमत्तिआलावगे न " उचारेह । उचारणे कालबहो । एवं पुवाए चितिय, दाहिणाए पच्छिमाए उत्तराए य सिलोग १७ चितेह । दंडघरो वि जत्थ जत्थ सो पिडिदिसं पाए ठाविस्सइ, तत्थ तत्थ रयहरणेण अमां पिडिलेहेइ । पुणो पुब-दिसाए बाहाओं अवलंबिय, नमुकारं चिंतिय, पारित्ता नमोकारं कड्किता, 'मत्थएण वंदामि आवस्सिई असज्ज ३. निसीही ३. नमो खमासमणाणं ते भणंतो, ठवणायरियमंडलसमीवे पविसिय, खमासमणपुषं इरियं पिंड-कमइ । काउस्सग्गे नमुकारं चितिय पारित्ता भणिता य, स्नमासमणमुहपोत्तिपृष्ठं वंदणं दाऊण-'इच्छाकारेण अ संदिसह पाभाइउ काल पवेयहं । इच्छाकारि तपसियहु पाभाइउ कालु सूझइ' । सबे भणंति सूझति ति । तओ दोवि जाणुद्विया दुमपुप्फियज्झयणेण सज्झायं करेंति । तओ कालुग्गाही दुवालसावत्तवंदणं दाउं भणइ 'इच्छकारि तपसियह दिहं सुयं ?' । सबे भणंति न किंचि । एवं वाघाइय-अहरत्तिय-वेरितया वि तवय-णाभिकावेण घिप्पंति । नवरं पाभाइयकालो पभाए वसहिपवेयणाणंतरं पवेइज्जइ । सेसा गहणाणंतरं चेव पवेइजंति । तहा पाभाइयकालो अवरण्हे पडिलेहणाए कयाए सज्झायं पट्टविय, कालमंडलाइं दुक्खुत्तो अ काउं, पष्पक्साणं वंदणं दाळण, सञ्झायपहिक्रमणाणंतरं च पहिक्रमिळाड । अरुभसंघडाइस उद्ववेदे गर्जि-

माइभया कयाइ उद्देसाइकिरियाए अणंतरं सज्झायं पद्टाविय, कालमंडलाइं दुक्खुत्तो काऊण, सज्झायं पडि-क्रमिय, पउणपहरमज्झे वि पडिक्रमिजाइ । सेसा पुण उद्देसाइ किरियाणंतरं चेव पडिक्रमिजांति । जाव कालो न पडिकंतो ताव गजिमाईहिं उवघाओ । उद्देसाइसु कएसु खमासमणदुगेण 'सज्झाउ पडिक्रमहं, सज्झाय-पडिक्रमणत्थु काउसग्गु करेहं' इति भणिय, मोणेण अन्नत्थूससिएणमिचाइ पढित्ता, अदुस्सासं काउस्सग्गं <sup>६</sup> करिय, पारित्ता, नमोकारं भणंति । एवं कालो वि पाभाइयाइअभिलावेण पडिक्रमियवो। एयं पसंगओ भणियं। § ३९. एवं सुद्धे पाभाइए काले पिडक्समणं काउं, पिडलेहणं अंगपिडलेहणं च काउं, वसिंह पमिज्जय, सोहिता य हङ्काई परिद्वविय, वायणायरियअगगओ इरियं पडिक्रमिय, पुत्तिं पडिलेहित्ता, वसिंहं पवेयंति । 'इच्छकारि तपसियह वसित सूझइ'। जो वसिहं सोहिउं सह गओ सो भणइ सुउझइ ति। तओ कालग्गाही एवं चेव कालं पवेएइ । नवरं इत्थ दंडघरो सूझइ त्ति भणइ । तओ वायणायरिओ वामपासिट्टओ सीसो य ठवणायरि-🗝 अग्गओ सज्झायं पट्टवेति । जहा मुहपोत्तिं पडिलेहिय बारसावत्तवंदणं दाउं, खमासमणदुगेण भणंति — 'इच्छाकारेण संदिसह सज्झाउ संदिसावहं, सज्झाउ पाठविसहं'। जउ सुद्ध तउ मोणेण – 'सज्झाय पट्टनणत्थं करेमि काउस्सम्गं, अन्नत्थूससिएण'मिचाइ भणिय, अट्टन्सासं काउत्सम्गं वेइयामज्झे काउं पारिय, चउवीसत्थयं सत्तरसिलोगे य पढिता, पुणो ओलंबियबाह् नवकारं चितिय, भणिय, उवविसिय, वेइया-मज्झे दाहिणपासिद्वयरयहरणे वंदणयं दाउं, खमासमणेण भणंति - 'इच्छाकारेण संदिसह सज्झाउ पवेयहं'। पुणो स्वमासमणं 'इच्छाकारि तपसियह सज्झाउ सुझइ ?' । सबे भणंति सुझइ । तओ स्वमासमणदुगेण सज्झायं संदिसाविति, कुणंति य 'धम्मोमंगलाइ'सिलोग ५ । पुणो वायणारिओ निसिजाए सीसो पाउंछणे वासास कट्टासणे रयहरणं ठाविय, वंदणं दाउं भणंति - 'इच्छाकारि तपसियह दिहं सुयं ?' । संबे भणंति न किंचि । इत्थिव छीय-खिलयाईयं कालगमणेण नेयबं ।

## ॥ सज्झायपट्टवणविही ॥ २२ ॥

- १४०. एवं सुद्धे सज्झाए जोगवाहिणो वंदणं दाउं भणंति 'इच्छाकारेण तुढमे अम्हं जोगे उक्सिवेह ।' गुरू भणइ 'उक्स्वेवामो' । पुणो वंदिय भणंति 'तुब्मे अम्हं जोगोक्स्वेवावणियं काउस्समां करावेह' । गुरू भणइ 'करावेमो' । तओ जोगोक्स्वेवावणियं पणवीसुस्सासं अट्टोस्सासं वा, मयंतरे सत्तावीसुस्सासं वा, काउस्समां करेंति । पारित्ता चडवीसत्थयं भणंति । तओ सावयकयपूर्याचेइयहरे वसहीए वा समोसरणे सुयक्संघस्स अंगस्स वा उद्देसिनिमित्तं अणुन्नानिमित्तं वा वासे सिरिस स्विवावेति । पुणो वंदिय भणंति "तुब्मे अम्हं अमुगसुयक्संघाइ उद्देसाइनिमित्तं चेइयाइं वंदावेह' । गुरू भणइ 'वंदावेमो' । तओ ते वामपासे काउम्प वहुंतियाहिं थुईहिं गुरू चेइए वंदइ पुविविहीए, जाव थुत्तपणिहाणपज्ञंतं । तओ पुत्ति पिडलेहिय बारसावत्तवंदणं दाऊं नंदिकहुंविणयं अद्वुस्सासं काउस्समां करेंति । पारित्ता नमोक्कारं पढंति । अनेसि पुण सत्तावीसुस्सासं काउस्समां काउं चउवीसत्थयं मणंति । तओ तेहिं स्वमासमणपुष्ठं 'इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं नंदिं सुणावेह'त्ति तुत्ते गुरू नमोक्कारतिगपुषं उद्देसत्थं अणुक्तस्थं वा नंदिं कहुंह ।
- अहा नाणं पंचितहं पण्णतं । तं जहा आभिणिबोहियनाणं, सुयनाणं, ओहिनाणं, मणपज्जव-नाणं, केवलनाणं । तत्थ चत्तारि नाणाइं ठप्पाइं ठवणिज्जाइं, नो उद्दिसिज्जंति, नो समुद्दिसिज्जंति, नो अणुष्प-विज्ञंति । सुयनाणस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ । जइ सुयनाणस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ, किं अंगपिवहस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ ! अंगबाहिरस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ ! । अंगपिवहस्स वि उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ, ॥ अंगबाहिरस्स वि उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ । जइ अंगबाहिरस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा

अणुओगो पवत्तइ, किं आवस्समास्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ ?; आवस्सगवइरित्तस्स उद्देसी समुद्देसी अणुण्णा अणुओगो पवत्तद ?। आवस्सगस्स वि उद्देसी समुद्देसी अणुण्णा अणुओगो पवत्तदः; आवस्सगवइरित्तस्स वि उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ । जइ आवस्सगस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ; किं सामाइयस्स, चउवीसत्थयस्स, वंदणस्स, पिडकमणस्स, काउस्सगस्स, पश्चक्खा-णस्स संबेसि पि एएसि उद्देशो समुद्देशो अणुण्णा अणुओगो पवत्तह ?। जइ आवस्सगवहरित्तस्स उद्देशो समुद्देशो 🌁 अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ, किं कालियस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ ?; उक्कालियस्स उद्देसो समुदेसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ ? । कालियस्स वि उदेसो समुदेसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ; उक्कालि-यस्स वि उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ । जइ उक्कालियस्स उद्देसो सुमुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ, किं दसवेयालियस्स, किप्याकिप्यस्स, चुलकप्पसुयस्स, महाकप्पसुयस्स, पमायप्पमायस्स, ओवाइ-यस्स, रायपसेणईयस्स, जीवाभिगमस्स, पण्णवणाए, महापण्णवणाए, नंदीए, अणुओगदाराणं देविंदत्थ- " यस्स, तंदुलवेयालियम्स, चंदाविज्झयस्स, पोरिसीमंडलस्स, मंडलिपवेसस्स, गणिविज्जाए, विजाचरण-विणिच्छियस्स, झाणविभत्तीए, मरणविभत्तीए, आयविसोहीए, मरणविसोहीए, । 'संलेहणासुयस्स, वीयराय-सुयस्स, विहारकप्पस्स, चरणविहीए, आउरपचक्खाणस्स, महापचक्खाणस्स, सबेसि पि एएसि उद्देसी समुद्देसी अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ। जह कालियस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ; किं उत्तरज्झयणाणं, दसाणं, कप्पम्स, ववहारस्स, इसिभासियाणं, निसीहस्स, जंबुद्दीवपन्नत्तीए, चंदपन्नतीए, ॥ सूरपन्नतीए, दीवसागरपन्नतीए, खुड्डियाविमाणपविभत्तीए, महश्चियाविमाणपविभत्तीए, अंगचूलियाए, वगाचूलियाए, विवाहचूलियाए, अरुणोववायस्स, गुरुलोववायस्स, धरणोववायस्स, वेलंघरोववायस्स, वेसमणोववायस्स, देविंदोववायस्स, उद्घाणसुयस्स, ससुद्वाणसुयस्स, नागपरियावलियाणं, निरयावलि-याणं, किप्याणं, कप्पविहित्याणं, पुष्फियाणं, पुष्फचूलियाणं, वण्हीदसाणं, आसीविसभावणाणं, दिष्टि-विसभावणाणं, चारणभावणाणं, महासुमिणगभावणाणं, तेयमानिसमाणं, सबेसि पि एएसि उद्देसी समु- » हेसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ । जइ अंगपविद्वस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ, किं आयारस्स, सूयगडस्स, ठाणस्स, समवायस्स, विवाहपण्णत्तीए, नायाधम्मकहाणं, उवासगदसाणं, अंत-गढदसाणं, अणुत्तरोववाइदसाणं, पण्हावागरणाणं, विवागसुयस्स दिद्विवायस्स । संबेसि पि एएसि उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुओगो पवत्तइ।

इमं पुण पहुनणं पहुन्च — इमस्स साहुस्स इमाइ साहुणीए वा अमुगस्स अंगस्स, सुयक्संघस्स अवा उद्देसनंदी अणुण्णानंदी वा पयट्टइ। तओ गंधाभिमंतणं तित्थयरपाएसु गंधक्सेनो अहासिनिहियाणं वासदाणं। तओ नारसानस्तंदणयपुनं समासमाणं दाउं भणंति—'इच्छाकारेण तुन्मे अम्हं अंगं सुयक्संधं वा उद्दिसह'। गुरू भणइ —'उद्दिसामो'। १। पुणो नंदित्ता भणइ —'संदिसह किं भणामो'। गुरू भणइ —'नंदित्ता पनेयह'। २। इच्छं भणिता; पुणो नंदित्ता भणइ —'इच्छाकारेण तुन्मेहिं अम्हं सुयक्संधाइ उद्दिहं?'। गुरू आह 'उद्दिहं'। ३. समासमणाणं। हत्थेणं, सुत्तेणं, अत्थेणं, तदुभयेणं। असम्मं जोगो कायन्नो'। सीसो भणइ —'इच्छामो अणुसिहं'। ३। पुणो नंदित्ता भणइ —'तुम्हाणं पनेह्यं, संदिसह साहूणं पनेएमि'। गुरू आह —'पनेयह'। १। इच्छं ति भणिकण नंदित्ता नमो-कारं किंतुतो पयाहिणं देइ। ५। पुणो नि, एनं दुन्निनारे।-तओ नंदित्ता—'तुम्हाणं पनेह्यं, साहूणं

पवेड्यं, संदिसह काउत्समां करावेह'। गुरू आह - 'करावेमी'। ६। इच्छं भणिता, वंदिता, 'स्रयनसंघाइउहिसावणियं करेमि काउस्सम्गं...जाव...वोसिरामि'। सत्तावीसुस्सासं काउस्सम्गं काजण पारिता, पुणो चडवीसत्थयं भणइ । एवं सबत्थ सत्त छोभा वंदणा भवंति । तओ उद्देस - अणुण्णानंदि-थिरीकरणत्थं अट्टस्सासं काउस्सग्गं करिय नवकारं भणंति । सुयक्लंघस्स अंगस्स य उद्देसाणुकासु नंदी । एवं उद्देसे सम्मं जोगो कायबो । समुद्देसे थिरपरिचियं कायबं । अणुण्णाए सम्मं धारणीयं, चिरं पाल-णीयं, अनेसि पि पवेणीयं । साहुणीणं तु अनेसि पि पवेयणीयं ति न वत्तवं । उद्देसाणंतरं समासमणदुरोण वायणं संदिसाविय तहेव बहसणं संदिसाविजाइ । अणुण्णानंतरं वंदणयपुष्ठं पवेयणे पवेइए । पढमदिणे असहस्स आयंबिलं निरुद्धं ति वृच्चह्न, सहस्स अञ्भत्तद्रं । बीयदिणे पारणयं निवीयं । तओ दोहिं दोहिं स्वमासमणेहिं बहुवेलं सज्झायं बहुसणं च संदिसाविय, स्वमासमणद्गेण 'सज्झाउ पाठविसहं, सज्झाय-गठवणत्य काउस्सम्म करिसहं। तहेव कालमंडला संदिसाविसहं, कालमंडला करिसहं'। तओ खमा-समणतिगेण 'संघट्टउ संदिसाविसहं संघट्टउ पडिगाहिसहं, संघट्टपडिगाहणत्थु काउन्सम्गु करिसहं' । केस्रु वि आउत्तवाणयं च एमेव संदिसावेंति । तओ स्वमासमणदुगेण 'सज्झाउ पिडक्रिमिसहं, सज्झायपिड-कमणत्थु काउत्सम्मु करिसहं । तहेव पाभाइकाळु पडिक्रमिसहं, पाभाइयकालपडिक्रमणत्थु काउत्सम्मु करिसहं'। ततो तववंदणयं दिति । गुरुणा सहतवो पुच्छियवो । तओ मुहपोत्ति पिंडलेहिय, लमासमण-तिगेण 'संघट्टउ संदिसावउं, संघट्टउ पिडगाहउं, संघट्टापिडगाहणत्थु काउस्सम्गु करउं । संघट्टापिडगाह-णत्थं करेमि काउस्समां अन्नत्थूसिसएण'मिचाइ। नमोकारचिंतणं भणणं च। एवं आउत्तवाणयं पि घेप्पइ । पुणो लमासमणं दाउं 'त्रांबा त्रउया सीसा कांसा सूना रूपा हाड चाम रुहिर लोह नह दंत वाल <sup>1</sup>सूकीसान लादि<sup>2</sup> इचाइ ओहडावणियं करेमि काउरसम्मं<sup>2</sup>। नवकारचिंतणं भणणं च ।

§ ४१. जोगसमत्तीए जया उत्तरंति तया सिरसि गंधक्खेवपुष्ठं वायणायरिओ योगनिक्खेवावणियं देवे

ग वंदाविय, पुत्ति पिडलेहाविय, वंदणं दाविय, पक्किखाणं कारिय, विगइलियावणियं अहुस्सासं काउत्सगं कारेइ । अने भणंति दुवालसावत्तवंदणं दाउं, खमासमणेण 'इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं जोगे निक्खिवहं; बीए जोगनिक्खेवावणियं काउत्सगं करावेह'ति भणिता, जोगनिक्खेवावणियं करेमि काउत्सगं । नव-कारिवतणं भणणं च । तओ 'जोगनिक्खेवावणियं चेह्याइं वंदावेह'ति खमासमणेण भणिता, सक्कत्थयं किहीति । पुणो वंदणं दाउं, भणंति —'पवेयणं पवेयहं । पिडपुण्णा विगइ, पारणउं करहं' । गुरू भणइ —'करेह'ति । तओ विगईपचक्खाणं काउं, वंदिय गुरुणो पाए संवाहिय, जोगे वहंतेहिं अविही आसायणं च मण - वयण - काएहिं मिच्छादुक्कडेण खमाविय आहारायणियाए संवे वंदिति ।

## ॥ जोगनिक्खेवणविही ॥ २३ ॥

§ ४२. राइयपडिक्रमणे जोगवाहिणो पइदिणं नवकारसिंहयं पश्चक्लंति । जोगारंभदिणादारव्भ छम्मासं जाव काला न उवहम्मंति, तित्तयाणि दिणाणि जाव संघट्टा कीरंति; उविर न सुज्झंति । एस पगारो अणा
गाढेसु आयाराइसु नेओ । नित्तासोयसुद्धपक्ले वि आगाढा गणिजोगा न निक्लिप्पंति । कप्पतिप्पिकिरिया य
कीरइ । सज्झाओ पुण निक्लिप्पइ । छम्मासियकप्पो य वइसाह-कित्तयबहुलपाडिवयाउच्चं उत्तारिज्ञइ ।
असं च रयणीए पढम-चरमजामेसु जागरणं बालवुद्खाईणं सामस्रं । जोगिणा उण सववेलं अप्पणिद्देण
होयवं । विसेसओ दिवा हास-कंदप्प-विगहा-कलहरिष्ठएण य होयवं । एगागिणा सया वि हत्थसया बार्टिं
न गंतवं; किमुय जोगवाहिणा । अह जाइ अणामोगेणं आयामं से पच्छितं । जं च हत्थे भत्तं पाणं वा

<sup>1 &#</sup>x27;विष्टा' टि°। 2 A 'लाद'।

तं उबहम्मइ । आगाढजोगवाही सीवण-तुन्नण-पीसण-लेवणाइं न करेइ । उभयपोरिसीसु सुत्तत्थाइं परियद्देइ । विद्यामाणसुयं मुत्तूण अपुष्ठपढणं न करेइ । पुष्ठपढियं न वीसारेइ । पताइउवगरणं सया उववत्तो
नियनियकाले पिंडलेहेइ । अप्पसद्देण वयइ न दहुरेण । कामकोहाइनिग्गहो कायबो । तहा कप्पइ मतं
वा पाणं वा अविंभतरं संघटं, वेइबाहिं गयं न कप्पइ । उग्गुडिओ तुयहो विगहाओ वा असंसदं व
करेमाणो संघट्टेइ उस्संघटं, उग्गुडिओ भूमीप मेल्लइ । परिसार्डि वा भत्तपाणे छुदेइ । तिनि भायणाइं '
उविर ठवेइ । उविविद्यस्स उब्भो भत्तपाणं अप्पेइ । संघट्टे वा पयलाइ, उस्संघटं विलीसंघटं भत्तं पाणं च
न कप्पइ । भत्तं पाणं वा मज्झपविद्यकरंगुलिचउकगिहियं तिप्पणय-तुंबगाइयं, मज्झपविद्यकरंगुहगिहियं तुंबगाइपत्तं च न उस्संघट्टइ । एयविवरीयं उस्संघट्टइ । उग्गुडिओ भूमिट्टियं संघट्टइ उस्संघटं ।

§ ४३. संपयं गणिजोगिविहाणे कप्पाकप्पिविही भण्णइ — सा य जोगिपिरण्णेया जोगि - सावयपिरण्णेया य । तस्य जोगिपिरण्णेया जहा — पिंडवायहिंडयसंघाडयिक्षेत परोप्परं न उवहम्मइ । सीवण-तुन्नणाइयं "वाणायिरियाणुनाए करेइ । जोगवाहिणो सण्णा असज्झाइयं च रुहिराइ न उवहणइ । ओक्षी सण्णा मणुय-साण-मज्जाराईणं, आमिसासीणं पवस्तीणं च । अतिणभिक्लणो \*तन्नयस्स य गय-हय-खराण य छिकासमाणी उवहणइ, न सुका । उस्रं चम्मं हुडं च । गोसाले अणुण्णाए वालसुकचम्मिट्टसुकसन्नाओ वि न उवहणंति । तेसि अणुवधायद्वा पवेयणासमए काउस्सम्मो कीरइ । अद्वं सुल्लाहियप्पमाणो दिद्वो भोयणाइसु वालो उवहणइ । तहा गिहत्थीए बालए थणं पियंते सुक्के जइ थणे दुदं न दीसइ, तो । किप्पयं होइ । एवं गोपमुहेसु वि । सन्निहि-आहाकम्म-मणुय-तिरियपंचिदियसंघटे उवहम्मइ । लेवाडय-परिवासे पत्ते पत्ताबंधे वा भत्तं पाणं च उवहम्मइ । आहाकम्मिओवहए पत्तगाइं चउकप्पाइं अन्नत्थ तिकप्पाइं । जइ कप्पिएणं भाणं हत्थाइकप्पिया तो उक्लेणावि हत्थमत्तएणं विष्पइ । अह पुण 'मूरूमंड-लियाणं पाणएणं ताहे सुकेसु काउस्सग्ने कए विष्पइ । वियाणारियाणुण्णाए पढण-सुणण-वक्साण-धम्म-कहाओ कीरंति न समईए । परियट्टणं अणुप्पेहा य जहाजोगं कीरइ । पढमपोरिसिमज्झे पवेयणे अपवेइए संघटाइए य संदिसाविए कप्पइ असणाइपडिगाहित्तए; न उण उविर्रं । कप्पइ निविगइयघय-तिस्रेहं कारणे पायगायाइ अञ्जंगित्तए वायणायरियसंसट्टेण य ॥

इयाणि जोगिसावयपरिण्णेया जहा — आ छट्टजोगाओ दससु विगईसु, छट्टजोगे पुण रुगो पक्षसर्वजासु नवसु विगईसु, छिवणदाणिरुवणाइवावडहत्थो उवहम्मइ। तेसि जह अवयवं पि छिवह तो
भत्तं पाणं वा जं हत्थे तं उवहम्मइ। विगइसंसद्घं ति परंपरं न उवहणइ। मयगमतं न कप्पइ। तिष्ठघ- अ
याइअक्नंगिया इत्थी पुरिसो वा जं संघट्टेइ सो उवहम्मइ। तिह्मणनवणीयमोइयक्जलं छिवंती तेणंजियनयणा वा दिंती उवहम्मइ; न सेसदिवसेसु। असं पि अकप्पिएणं दवेणं मीसियं छिकं वा बीयदिणे न
उवहणइ। ण्हाया जइ केसेसु असुकेसु असणाइ देइ तो उवहम्मइ। तिह्मणितिष्ठाइमोइयकुंकुमिर्पजरियसरीरा य उवहणइ। दीवओ वि जं पुण थिरं कट्टकवाडाइयं अकप्पिएणं दवेणं छिकं तं न उवहणइ।
जइ तं दवं न छिवइ थिरकट्टकवाडाइं जोगवाहिणा छिकाइं न उवहणंति। उत्तिविडिठियअकप्पवत्थु- अ
भायणिष्ठकं सत्तपरंपरमिव अणायरियं। एगे तिपरंपरं गिण्हंति, असे दुपरंपरं पि। एवं तिरिच्छथलीठिएसु
वि परोप्परसंबद्धेसु दायगेसु वि तहा कप्पइ। कक्कव-इक्खुरस-गुडपाय-गुरुवाणीय-लंड-सक्करवाट-स्वीरिदुद्धकंजिय-दुद्धसाडिया-कक्करियग-मोरिंडग-गुरुहाणा। दुद्धसाडिया नाम दक्कदुद्धरद्धा। मोरिंडगाणि

<sup>1</sup> A उरगुहुओ । 2 C भूमिहियं संघर्ट । 3 C उहा सण्णा । \* C सान्यपायिनः । 4 A 'स्पृष्टासती' । 5 B मुक्ति । 6 B बाणायि । 7 A कियणाइ  $^\circ$  । 6 B वाणायि । 7 A कियणाइ  $^\circ$  ।

कक्करियिवसेसा । तहा मोइय कुछरि चुप्पिडिय मंडग मोइय सत्तुय दिहकरंबय घोल सिहरणि तिलबिट्टिय पगरणसंसद्द माइसराव एयाणि वासियाणि कप्पंति । वीसंदण भरोलग नंदिहिल नालिएर तिल्लमाइ गिहत्थेहिं अप्पणो कए कयं कप्पइ । वीसंदणं तावियघयहंडियाए वेसणाइकयं । भरोलगाणि घयलोट्टिकयमुद्दियाणि । अत्रं पि 'खुडुहडियदक्खा, दक्खावाणयं, अंबिलियावाणय-नालिएरवाणय-सुंठिमिरियमाइयं कप्पइ । तहा 'दिहिकयआधुरी, धूविय इडुरी 'मोकिलिपमुहं तिहणे उवहणइ; बीयिदणे कप्पइ । छट्टजोगे लग्गे संधूहय तक्कतीमणं भित्नयादयं च कप्पइ; न आरओ कप्पइ । अववाएणं असहुस्स तिण्ह घाणाणोविर जं निब्मंजणं चउत्थघाणो गाहिमं, अन्वधयाइअपक्षेत्वे पुिष्ठ्यमारियतावियाए बीयघाणपक्कं पि ओगाहिमं कप्पइ । जइ एगेण चेव पूएण ताविया पूरिज्जइ । उद्देसाइ, जइ साहुणीिहं सह तो चोलपट्टसंजुयाणं; अह अन्नहा, तो अम्गोयरेणावि कप्पइ । कप्पइ साहुणीणं उद्देसाइ पिडक्कमणं वा काउं सया ओढियपरिहियाणं । कप्पइ दुगाउयद्धाणं भिक्खायरियाए अडितए । कप्पइ बत्तीसं कवला आहारं आहारितए । कप्पंति तिनि पाउरणा पाउरितए । असहस्स चत्तारि पंच जाव समाही । कप्पइ दिया वा राओ वा आयावेउं । एवं सबो वि जो जीमे कप्पे विही उवहयाणुवहय-कप्पा-कप्पाइ जहा दिट्टो गीयत्थेहिं, सो तहेव संकारिहएहिं वायणायरियाणुनाए कायबो; न समईए । अन्नहाकरणे बहुदोसप्पसंगाओ । तथाहि —

उम्मायं व लिभजा रोगायंकं व पाउणह दीहं। केवलिपन्नताओ धम्माओ वा वि भंसिजा॥१॥ इह लोए फलमेयं परलोए फलं न दिंति विज्ञाओ। आसायणा सुयस्स य कुवह दीहं च संसारं॥२॥ जं जह जिणेहिं भणियं केवलनाणेण तत्तओ नाउं। तस्सन्नहाविहाणे अणाभंगो महापावो॥३॥

एसो य उवहयाणुवहयविही भत्तपाणनिमित्तं आउत्तवाणयकाउम्सग्गे कए दह्वो, न सामन्नेण । विगइवावन्दहत्थाइदंसणेण, तहा अंजियनयणाए पुंछिए धोयछिए वि जेहिं सा दिहा तेसिं तीए हत्थेण न कप्पइ । जेसिं पुण न दिहा ते धूयछिए गेण्हंति, जइ दिदृपुष्ठजोगीहिं न साहियं । अओ चेव परोप्परं असुगा उवहय ति न साहियं । एवं भत्तं पाणं च इमाए विहीए अडिता, इरियं पडिक्रमिय, गमणागमण-मालोइता, भत्तपाणं च जहागहियविहिणा तओ पारावित्ता, सिन्निहियसाहुणो अणुण्णवित्ता, सहपोत्तियाए अहं पडिलेहित्ता, उवज्ञा असुरसुरं अचवचवं अदुयमविलंबियं अपरिसाडिं अकसरकं अकुरुडुक् अरुडुकं इचाइविहिणा अरचदुद्दा जेमंति । इत्थ य पमाय-अन्नाणाइणा अन्नहाणुद्दाणे जोगवाहिणो पच्छित्तं, उविरं तवाइयारपच्छिते भणीहामो ।

एवं जोगविहाणं संखेवेणं तु तुम्हमक्खायं। जंच न इत्थ उ भणियं गीयायरणाइ तं नेयं॥

» § ४४, संपयं जो जत्थ तवोविही सो भण्णइ—

आवस्सयंमि एगो सुयक्लंघो छच होति अज्झयणा। दोणिण दिणा सुयक्लंघे सबे वि य होति अट्टदिणा॥१॥

सर्वगसुयक्लंघोद्देसाणुकासु नंदी हवइ । पढमदिणे सुयक्लंघस्स उद्देसो पढमज्झयणस्स य उद्देस-समुद्देसाणुण्णाची । बीयाइदिणेसु बीयाइअज्झयणा । सत्तमदिणे सुयक्लंघस्स समुद्देसो, अट्टमदिणे तस्तैव अणुण्णा । स्रुयक्तं धस्स अंगस्स य उद्देसे समुद्देसे अणुण्णाए य आयंविछं । अनदिणेस्र निबीयं । एवं सबजोगेस्र नेयं, भगवर्द्द - पण्हावागरण - महानिसीहवज्जं । अनसामायारीस्र पुण निवियंतरियाणि आयंविकाणि चेव कीरंति । जहां निसीहे असह वालाई निबीयदिणे पणगेणावि णिबाहिज्जंति; एवं दसकालिए वि ।

छच अज्ययणा पुण – सामाइयं १, चउनीसत्थओ २, वंदणं ३, पिडक्रमणं ४, काउस्सम्गो ५, ६ पचक्साणं ६ ति । ओहनिज्जुसी आवस्सयं चेव अणुप्पविद्वा अओ न तीए पुढो उवहाणं ।

§ ४५. दसयालियम्म एगो सुयक्तंधो बारसेव अज्झयणा। पंचम-नवमे दो-चउउदेसा दिवसपक्ररस ॥१॥ ऐगेगमज्झयणमेगेगदिणेण वच्चइ । नवरं पंचमं अज्झयणमुहिसिय पढम-बीयउदेसया उहिस्संति । तओ ते अज्झयणं च समुहिसह । तओ ते अज्झयणं च अणुण्णवह । एवं नवमं दोहिं दिणेहिं दो दो उदेसा दिणे जंति चि काउं दो दिणा सुयक्तंधे । एवं पश्चरस ।

नारस अज्ज्ञयणाइं इमाइं, जहा — दुमपुष्फिया १, सामन्नपुश्चिया २, खुड्डियायारकहा ३, छज्जीवणिय धम्मपन्नती वा ४, पिंडेसणा ५, इत्थ पिंडनिज्जुत्ती ओयरह । धम्मत्थकामज्ज्ञयणं — महिष्ठयायारकहा वा ६, वक्ससुद्धी ७, आयारपणिही ८, विणयसमाही ९, सभिक्खु अज्ज्ञयणं १०, रइवका ११, चूलिया १२ । —दसवेघालियजोगविही ।

६ ४६. उत्तरज्ञ्ञयणाणं एगो सुयक्तंघो, छत्तीसं अज्ञायणाणि, एगेगदिणेण एगेगं जाइ। नवरं चउत्थमज्ञ- । यणमसंत्वयं पउणपहरमज्ञो जइ उद्देवेह, तओ तिम्म चेव दिवसे निविष्ण अणुण्णवह। अह न उद्देवेह, तओ तिम्म दिणे अंबिलं काउं, बीयदिणे अंबिलंण अणुण्णवह। एवं दोहिं दिणेहिं आयंबिलेहि य असंत्वयं जाइ। केई भणंति जइ पदमपोरिसीए उद्देवेह तो निविष्ण अणुजाणिज्जह; अह न, तो आयंबिलं कारि-ज्जाइ। तओ जइ पच्छिमपोरिसीए उद्दावेह, तो वि तिम्म चेव दिणे अणुजाणिज्जह। जइ पुण बीयदिणे पदमपोरिसीमज्ञो तो वि तिम्म दिणे निविष्ण अणुजाणिज्जह। अह न, तो आयंबिलदुगेणं। तं चेमं-

असंखयं जीविय मा पमायए जरोवणीयस्स हु निध्य ताणं।
एवं वियाणाहि जणे पमसे कश्चं विहिंसा अजया गहिति॥१॥
जे पावकम्मेहिं घणं मणुसा समाययंती अमई गहाय।
पहाय ते पासपयिहए नरे वेराणुबद्धा नरयं उवेंति॥२॥
तेणे जहा संधिमुहे गहीए सकम्मुणा किवइ पावकारी।
एवं पया पिच इहं च लोए कडाण कम्माण न मोक्खु अतिथ॥३॥
संसारमावक्षपरस्स अहा साहारणं जं च करेइ कम्मं।
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले न बंघवा वंघवयं उवेंति॥४॥
विशेण ताणं न लमे पमसे इमंमि लोए अदुवा परत्था।
वृत्वपणहे व अणंतमोहे नेयाउयं दहुमदहुमेव॥६॥
सुत्तेसु आवी पिडेबुद्धजीवी न वीससे पंडिय आसुपने।
घोरा सुद्धता अवलं सरीरं भारंडपक्कीव चरञ्चमत्तो॥६॥

चरे पयाई परिसंकमाणों जं किंचि पासं इह मझमाणों।
लाभंतरे जीविय बृहइत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधंसी ॥ ७ ॥
छंदं निरोहेण उवेइ मुक्लं आसे जहा सिक्लियवम्मधारी।
पुवाई वासाई चरऽप्पमत्तों तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मुक्लं ॥ ८ ॥
स पुवमेवं न लभेज पच्छा एसोवमा सासयवाइयाणं।
विसीयई सिहिले आउयंमि कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥ ९ ॥
खिप्पं न सक्केइ विवेगमेउं तम्हा समुद्वाय पहाय कामे।
समिच लोगं समया महेसी आयाणरक्षी चरअप्पमत्तो ॥ १० ॥
मुद्वं मुद्वं मोहगुणा जयंतं अणेगरूवा समणं चरंतं।
फासा फुसंती असमंजसं च न तेसु भिक्खू मणसा पऊसे ॥ ११ ॥
मंदा य फासा बहुलोभणिजा तहप्पगारेसु मणं न कुजा।
रिक्खिज कोहं विणइज माणं मायं न सेवे पयहिज लोहं॥ १२ ॥
जे संलया तुच्छपरप्पवाई ते पिज दोसाणुगया परज्झा।
एए अहम्मु त्ति दुगुंछमाणों कंस्ने गुणे जाव सरीरभेउ ॥ १३ ॥ – तिवेमि ॥

समत्तेषु अज्झयणेसु छत्तीसाए सत्त्तीसाए वा दिणेहिं एगायंबिलेण सुयक्लंधो समुद्दिसइ। बीएणं नंदीए अणुजाणिज्जह। एवं अट्टतीसा एगूणचता वा दिणाइं हवंति। अहवा जाव चोद्दस ताव एगसराणि, सेसाणि २२ एगेगदिणे दो दो उद्दिसिज्जंति, समुद्दिसिज्जंति, अणुजाणिज्जंति। दो दिणा सुयक्लंधे। एवं सत्तावीसं अट्टावीसं वा दिणाणि होंति। आगाढजोगा एए। एएसु संध्विय-मोइय-बोद्धियाइं च तिद्दिविसयं न कप्पइ। तेसिं नामाणि जहा — विणयसुयं १, परीसहा २, चाउरंगिज्जं ३, असंखयं पमायप्पमायं १०, बहुस्सुयपुज्जं ११, हरिएसिज्जं १२, चित्तसंभूइज्जं १३, उसुयारिज्जं १४, सिक्खु अज्झयणं १५, बंभचेरसमाहिद्याणं १६, पावसमणिज्जं १७, संजइज्जं १८, मियापुत्तिज्ञं १९, महानियंठिज्ञं २०, समुद्दपालिज्जं २१, रहनेमिज्जं २२, केसिगोयमिज्जं २३, समिईओ २४, जन्नइज्जं २५, समायारी २६, खुलंकिज्जं २७, मोक्खमगगर्व २८, सम्मत्तपरक्कमं २९, तवमग्गइज्जं ३०, चरणविही ३१, ध्वतीसं उत्तरज्झयणाणि। — उत्तरज्झयणं २४, अणगारमग्गो ३५, जीवाजीवविभत्ती ३६। छत्तीसं उत्तरज्झयणाणि। — उत्तरज्झयणाजोगविही।

\*

§ ४७. संपयं पटममायारंगं नंदीए उद्दिसिय अणंतरं पटमसुयक्लंघो उद्दिसिजाइ । पटमं अंगउद्देसका-उसमं काऊण तओ सुयक्लंघउद्देसकाउस्सम्गो कायदो । तओ तस्स पटममज्झयणं, पच्छा तस्स पटम-बीयउद्देसया उद्दिसिजांति समुद्दिसिजांति अणुजाणिजांति य । एवं एगदिणेण एगकालेण दो उद्देसगा जांति । ३० एवं तइय-चतुत्था वि पंचम-छट्टा वि, सत्तमउद्देसओ एगकालेण उद्दिसिजाइ समुद्दिसिजाइ वा । तओ अज्झयणं समुद्दिसिजाइ, तओ उद्देसओ अज्झयणं च अणुजाणिजाइ । एवं पटमज्झयणे दिण ४, काल ४ । एवं जुत्थ अज्झयणे समा उद्देसया तत्थेगेगदिणेण एगेगकालेण य दो दो वखंति । विसमुद्देस- प्यु चिरमो उद्देसओ अज्झयणेण सह एगदिणेण एगकालेण य वच्छ । एवं सबंगसुयक्संघज्झयणेसु दृष्टं । बीए उद्देसा ६, दिणा २। तइए उद्देसा ४, दिणा २। चउत्थए उद्देसा ४, दिणा २। पंचमे उद्देसा ६, दिणा ३। छट्टे उद्देसा ५, दिणा ३। सत्तमे उद्देसा ८, दिणा ४। अहमे उद्देसा ४, दिणा २। नवमज्झयणं वोच्छिनं । तं च महापरिण्णा — इत्तो किर आगासगामिणी विज्ञा वहरसामिणा उद्धरिया आसि ति साइसयत्त्रणेण वोच्छिनं । निज्जत्तिमित्तं चिट्टह । सीलंकायरियमएण पुण एयं अहमं, विमुक्खज्झयणं ४ सत्तमं, उवहाणसुयं नवमं ति । एएसि नामाणि जहा — सत्थपरिण्णा १, लोगविजओ २, सीओसणिजं ३, सम्मत्तं ४, आवंती, लोगसारं वा ५, धूयं ६, विमोहो ७, उवहाणसुयं ८, महापरिण्णा ९। सुयक्संघो एगकालेण एगायंबिलेण वच्छ । तम्म चेव दिणे समुद्दिसिय नंदीए अणुजाणिज्जह । एवं बंभचेरसुयक्संघे दिणा २४। एवं अन्नत्थ वि जत्थ दो सुयक्संघा तत्थेगकालेण एगायंबिलेण य समुद्दिसिज्जह, वीयदिणे बीय- १ कालेण आयंबिलेण य तंदीए अणुजाणिज्जह । पत्रिय जणुजाणिज्जह । पत्रिय प्रामुक्तिण एगायंबिलेण समुद्दिसिज्जह, बीयदिणे बीय- १ कालेण आयंबिलेण य तंदीए अणुजाणिज्जह ।

इयाणि आयारंगबीयसुयक्संधं नंदीए उद्दिसिय पढमज्झयणसुद्दिसिज्जइ। तिम्म उद्देसगा ११। एगेग-दिणेण एगेगकालेण य दो दो जंति। चिरसुद्देसओ पुत्रं व अज्झयणेण समं दिणा ६। बीए उद्देसा ३, दिणा २। तइए उद्देसा ३, दिणा २। चउत्थे उद्देसा २, दिण १। पंचमे उद्देसा २, दिण १। छट्टे उद्देसा २, दिण १। सत्तमे उद्देसा २, दिण १। अणंतरं सत्तसत्तिक्षया नाम्ज्झयणा एगसरा आउत्तवाणएणं अ पुत्रुत्तमगवईविहाणछट्टजोगा लग्गविहीए एक्केक्केण दिणेण वचंति। एवं चोद्दस-पनरसमे दिणमेगं, सोलसमे दिणमेगं। एएसिं नामाणि जहा — पिंडेसणा १, सेज्जा २, इरिया ३, भासाजायं ४, बत्थेसणा ५, पाएसणा ६, उग्गहपडिमा ७, एएहिं सत्तिहें अज्झयणेहिं पढमा चूला। तथा सत्तसत्तिकपृहें बीया चूला। तथा पढमं टाणसत्तिकयं १, बीयं निसीहियासत्तिकयं २, तद्दयं उच्चारपासवणसत्तिकयं ३, चउत्थं सद्दसत्तिकयं ४, पंचमं रूवसत्तिकयं ५, छट्टं परिकरियासत्तिकयं ६, सत्तमं अनोन्निकरियासत्तिकयं अ। एएसुं च उद्देसगाभावाओ इक्कगववएसो।

## ठाण-निसीहिय-उचारपासवण-सद्द-रूव-परिकारिया। अन्नोन्निकरिया वि य सत्तिक्कयसत्तर्गं कमेण\*॥

तओ भावणज्झयणं तहया चूला। तओ निमुत्तिअज्झयणं चउत्थी चूला। एवं बीयसुयक्संघे आयारगो अज्झयणा १६, उद्देसा २५। पंचमचूला निसीहज्झयणं सुयक्संघसमुद्देसाणुण्णाए दिणमेगं। एवं बीय- ॥ सुयक्संघे दिणा २४। अंगसमुद्देसे दिण १। अंगाणुण्णाए दिण १। एवमायारंगे दिणा ५०। सबोद्देस-गपरिमाणमिणं —

सत्तय १, छ २, बड ३, चडरो ४, छ ५, पंच ६, अड्डेब ७ होति चडरो य ८। - इति पढमसुयक्संधस्स ।

एकारस १, दोसु तिगं ३, चउसुं दो दो ७, नविकसरा १६॥१॥

- इति नीयसुयन्तं धस्स । आयारंगविही ।

§ ४८. बीयं स्याइंगं नंदीए उद्दिसिय पढमसुयक्लंघी उद्दिसिजाइ, तओ पढमज्झयणं। तम्मि उद्देसा १, दिणा २। वीए उद्देसा २, दिणा २। तहए उद्देसा ४, दिणा २। चउत्थे उद्देसा २, दिण १। पंचमे

<sup>&</sup>quot; इपं काका वाका C आवशे.

डदेसा २, दिण १। इब्बोणंतरमेगारसज्ज्ञस्यणाणि एगसराणि एगेगिदिणेण एगकालेण जंति । पदमसुयक्संधज्ञ्ञस्यणनामाणि जहा — समञो १, वेयालीयं २, उवसग्गपरिण्णा ३, धीपरिण्णा ४, निरयिवभिषी ५,
वीरस्थ बो ६, कुसीलपरिभासा ७, वीरियं ८, धम्मो ९, समाही १०, मग्गो ११, समोसरणं १२,
अहतहं १३, गंधो १४, जमईयं १५, गाहा १६। सुयक्लंधसमुद्देसाणुण्णाए दिणमेगं । सब दिणा २०।
• पदमसुयक्लंधो गाहासोलसगो नाम गञो । बीयसुयक्लंधे नंदीए उद्दिसिए तस्स सत्त महज्ज्ञयणाणि, एगसराणि, एगेगदिणेण एगेगकालेण य बचंति । तेसि नामाणि जहा — पुंडरीयं १, किरियाठाणं २,
धाहारपरिण्णा ३, पश्चक्लाणिकरिया ४, अणगारं ५, अहर्द्धं ६, नालंदा ७। सुयक्लंधसमुद्देसाणुण्णाए
दिणमेगं । उद्देसगमाणिमणं —

स्यगढे सुयखंघा दोशिउ परमम्मि सोलसज्झयणा। चड १, तिय २, चड ३, दो ४, दो ५, एकारस ६, परमसुयखंघस्स ॥ १॥ सत्त इक्सरा नीयसुयक्लंघस्स । अंगसमुद्देसे दिण १, अंगाणुण्णाए दिण १। सबे दिणा ३०। – सूयगढंगविही।

§ ४९. तहयं ठाणंगं नंदीए उद्दिसिज्जह । तओ सुयक्संभी, तओ पढमज्झयणं, एगसरं एगदिणेण एग-कालेण वश्वह । बीए उद्देसा ४, दिणा २। तहए उद्देसा ४, दिणा २। चउत्थे उद्देसा ४, दिणा २। पंचमे अ उद्देसा ३, दिणा २। सेसाणि पंचठणाणि एगसराणि पंचिहं दिणेहिं वर्चति । एयउद्देसगमाणमिणं —

## पढमं एगसरं चियर चउ२ चउ३ चउरो४ ति५ पंचर० एगसरा। ठाणंगे सुयखंधो एगो दस होंति अज्झयणा॥ १॥

तेसि नामाणि जहा — एगठाणं दुठाणभिचाइ...जाव...दसठाणं ७। सुयक्संघससुद्देसाणुण्णाए दिणा २, भंगससुद्देसाणुण्णाए दिणा २, सबे दिणा १८। — ठाणंगविही।

20 ६५०. चउत्थं समवायंगं एगदिणे नंदीए उद्दिसिज्जङ्, बीयदिणे समुद्दिसिज्जङ्, तङ्यदिणे नंदीए अणुजाणिजाङ् । एवं तिहिं कालेहिं तिहें आयंबिलेहिं वच्च । सुयक्संभज्झयणुदेसा इत्थ नित्थ ।

#### - समवायंगविही ।

\$4१. इत्थंतरे इमे जोगा — निसीहे एगमज्झयणं वीसं उद्देसगा एगेगदिणेण एगेगकालेण य दो दो बसंति। दसिंह दिवसेहिं एगंतरायामेहिं समप्पइ। इत्थ अज्झयणत्तेण नंदी नित्थ। अणागाढजोगो। 12 निसीहे दिणा १०।

§ ५२. दसा-कप्प-ववहाराणं एगो सुयक्लंघो सो नंदीए उद्दिस्सइ। तत्थ दस दसाअज्ययणा एगसरा, दसिं दिवसेहिं वचंति। तेसिं नामाणि जहा — असमाहिठाणाइं १, सबला २, आसायणाओ ३, गणिसंपया ४, अत्तसोही ५, उवासगपडिमा ६, मिक्खुपडिमा ७, पज्जोसवणाकप्पो ८, मोहणीयठाणाइं ९, आयाइ ठाणं १० ति। कप्पज्ययणे उद्देसा ६, दिणा ३। ववहार्ष्य्ययणे उद्देसा १०, दिणा ५। एगदिणे सुयक्लंघससुदेसो, बीयदिणे नंदीए सुयक्लंघाणुण्णा, संबे दिणा २०। केइ कप्प-ववहाराणं भिनं सुयक्लंघिमण्डांति। एवं च दिणा २२। तहा पंचकप्पो आयंबिलेण मंडलीए वहिजाइ। जीयकप्पो निवीएणं ति। निसीइ-दसा-कप्प-ववहारस्यक्लंघ-पंचकप्प-जीयकप्पविद्वी।

६ ५३. इयाणि मनवर्ष्ट विवाहपञ्चतीए पंचमंगस्य जोगविहाणं - गणिजोगा छहि मासेहि छहि दिवसेहिं आउत्तवाणएणं वश्वति । तत्य स्यक्खंभो नत्य । अज्ञायणाणि य सयनामाणि एकचालीसं । भंगं नंदीए उद्दिसिय पढमसयं उद्दिसिजाइ । तत्थ उद्देसा १०; कालेण दो दो वश्वंति । एगंतरायामेणं दिणेहिं ५, कालेहिं ५ पढमसयं जाइ । एगंतरायामं जाव चमरो । बीयसए उहेसा १०: नवरं पढमुहेसओ संदओ । तस्स अंबिलेण उद्देसी समुद्देसी य कीरइ । तओ जइ उद्दवेइ तो तीम चेव दिणे तेण चेव कालेण । अणुजाणिय आयामं कारिजाइ । अह न उद्विओ, तो बीयदिणे बीयकालेण बीयअंबिलेण अणुजाणिजाइ । उद्विजो चि पाढेणागुओ । अणुण्णाए य तंमि अंबिले पविद्वे अग्गओ काउस्सग्गाइअणुद्वाणं कीरइ । एत्य पंच दत्तीओ सपाणमोयणाओ भवंति । सेसा दो दो उद्देसा दिणे दिणे जंति । जाव नवसुदेसो । एगंमि पंचमे दिणे दसमो सयं च । सबे दिणा ७, काला ७ । तइयसए वि उद्देसा १०; नवरं पढमदिवसे पदमकालेण पदमुद्देसयं मोयानामगमणुजाणिय, बीयकालेण चमरस्स उद्देसो समुद्देसो य कीरइ । सेसं " तओ जइ उद्देवेइ इचाइ जहा संदए । दत्तीओ वि सपाणभीयणाओ पंच । केई चत्तारि भणंति । एवं चमरे अणुष्णाए पनरसिंह कालेहिं पनरसिंह दिणेहिं य गएहिं छड्डजोगो लगाइ । छड्डजोगअणुजाणावणत्थं ओगाहिमविगइविसज्जणत्थं काउस्सम्गो कीरइ: नमोकारचिंतणं भणणं च । पंचनिवियाणि छहं निरुद्धं ४ । अने छनिबियाणि सत्तमं निरुद्धं ति भणंति<sup>®</sup>। तम्मि लग्गे संपूर्यतक तीमण वंजणाइ तद्दिणक्यं पि कप्पर । तओ पुत्रं एयमकप्पमासि । ओगाहिमविगई वि न उवहणइ । जहा दिद्विवाए मोयगो गुरुमाइकए आणेउं " पि कप्पइ । सेसा अह उद्देसा चउहिं दिवसेहिं सएणसमं वश्वंति । सबे दिणा ७, काला ७ । चउत्थसए वि उद्देसा १०, दोहिं दिणेहिं वचंति । पढमदिणे ८, चत्तारि चत्तारि आइल्ला अंतिल्ल ति काऊण उद्दिसि-जांति, समुद्दिसिजांति, अणुन्नविजांति । बीयदिणे दो सएण समं वचांति । दिणा २, काला २ । पंचम-छट्ट-सत्तम-अट्टमसएस दस दस उद्देसया दो दो दिणे दिणे जंति । चत्तारि वि वीसाए दिणेहिं कालेहिं य वश्वंति । अद्भुत सएस काला ४१। नवमं दसमं एगारसं बारसं तेरसं चउदसमं च एयाई 'छस्सयाई एकेककालेण 20 वसंति । नवरं नवमसयमुहिसिय तस्मुद्देसा ३४ दहाकाउं (१७+१७) पढममाइल्ला उद्दिसिजांति, तओ अंतिल्ला सयं च समुद्दिसिक्जंति । तओ आइल्ला अंतिल्ला सयं च अणुन्नविज्जंति । एवं सए सए नव नव काउस्सम्गा कीरंति । एवं दसमसए वि उद्देसा ३४ दुहा (१७+१७); एकारसमे उद्देसा १२ दुहा (६+६); बारसमे तेरसमे चउदसमे य दस दस पत्तेयं पंच पंच दहा कजांति। पनरसमं गोसारुसयमेगसरं पढमदिणे उद्दिसिजाइ। तओ जह उद्विओ तो तम्मि चेव दिणे तेणेव कालेण आयंबिलेण य अणुजाणिजाइ। अह न उद्विओ, तो 'बीय- # दिणे बीयकालेण बीयअंबिलेण अणुजाणिज्जह । इत्य दत्तीओ तिनि तिनि सपाणभीयणाओ भवंति । गोसाले अणुनाए अहमजोगो लगाइ । तस्स अणुजाणावणत्यं काउस्सग्गो कीरइ । सत्त निवियाणि अहमं निरुद्धं । अण्णे अट्ट निवियाणि नवमं निरुद्धं । सेसाणि निवियाणि ति । गोसाल्यसए तेयनिसमावरनामगे अणुण्णाए निवियदिणे नंदिमाईणं वंदणय-समासमण-काउस्सम्मपुत्रं उद्देसाई कीरंति । ते य इमे-नंदि १, अणुओग २, देविंद ३, तंद्रहं ४, चंदवेज्झ ५, गणिविज्जा ६, मरण ७, ज्झाणविभत्ती ८, आउर ९, महा- и पचनलाणं च १०। गौसालो जो जइ दत्तीहिं अलद्भियाहिं उवहओ ताहे उवहओ चेव। अह बहवे जोग-बाहिणो ताहे ताण संबंधिणीओ घेप्पंति । गोसालाणुण्णं जाव एगूणवन्नासं काला ४९ हवंति । तदुवरि सेसाणि छबीससयाणि एकेकेण कालेण वसंति । एएहिं २६ सह ७५ मवंति । एगेणंगं समुद्दिसिज्जइ । बीएण नंदीए अणुजाणिकाह । गणिसहपक्रंतं नामं च ठाविकाह । अंगस्स समुद्देसे अणुण्णाए य अंबिरुं ।

<sup>1</sup> B बिह्मणं। 2 B इत्था 3 नाहित A । 4 B C क्रम संयक्षिः। 5 नाहितपदमेतत् A । 6 B नाहित 'हत्य'। 7 नाहित 'जो' A C ।

एवं सतहत्तरि ७७ कालेहिं भगवईपंचमंगं समप्पइ । नवरं सोलसमे सए उद्देशा चउइस ७-१७ । सत्तर-समे सत्तरस ९+८। अद्वारसमे दस ५+५। एवं एगूणविसइमे वि ५+५। वीसइमे वि ५+५। इक-वीसइमे असीई ४०+४०। बावीसइमे सट्टी २०+३०। तेवीसइमे पण्णासा २५+२५। इत्थं इकवीसमे अट्टवग्गा, बावीसइमे छवग्गा, तेवीसइमे पंचवग्गा । वग्गे वग्गे दस उद्देसा । अओ असीइ-सिट्ट-पण्णासा उहेसा कमेण । चउवीसइमे चउवीसं १२+१२ । पंचवीसइमे बारस ६+६ । बंधिसए २६ । करिंसुग-सए २७। कम्मसमज्जिणणसए २८। कम्मपद्वणसए २९। समोसरणसए ३०। एएसु पंचसु वि सएस एकारस-एकारस उद्देशा दुहा ६+५ कजांति । उववायसए अहावीसं १४+१४; ३१। उषटणा-सए अद्भावीसं १४+१४: ३२। एगिंदियज्ञम्मसयाणि बारस. तेस उद्देसा १२४, दहा ६२+६२; ३३। सेढीसयाणि बारस तेस वि उद्देसा १२४. दहा ६२+६२; ३४। एगिंदियमहाजुम्मसयाणि बारस, तेसु उद्देसा " १३२, दुहा ६६+६६; ३५। बेइंदियमहाज्म्मसयाणि बारस, तेसु वि उद्देसा १३२; दुहा ६६+६६, ३६। तेइंदियमहाजुम्मसयाणि बारस, तेसु वि उद्देसा १३२, ६६+६६; ३७। चउरिंदियमहाजुम्मस-याणि बारस, तेसु वि उद्देसा १३२, ६६+६६; ३८। असन्निपंचिंदियमहाजुम्मसयाणि बारस, तेसु वि उद्देसा १३२, दहा ६६+६६; ३९ । सिन्नपंचिदियमहाज्ञम्मसयाणि इक्कवीसं, तेस्रु उद्देसगा २३१, दुहा ११६+११५; ४०। रासीजुम्मसए उद्देसा १९६, दुहा ९८+९८; ४१। इत्थ य तेसीसइमे " सए अवंतरसया १२, तत्थ अट्टसु पत्तेयं उद्देसा ११, चउसु ९, सक्वग्गेणं १३४। एवं चउतीसइमे वि १२४। पणतीसइमाइसु पंचसुं सएसु अवंतरसया १२, तेसु पत्तेयं उद्देसा ११, सबग्गेणं १३२। चालीसइमे अवंतरसया २१, तेस पत्तयं उद्देसा ११, सबगोणं २३१। एवं महाजुम्मसयाणि ८१, एवं सबग्गेणं सया १३८। सबग्गेणं उद्देसा १९२३।

### इत्थ संगहगाहाओ उवरिं जोगविहाणे भिणाहित । भगवईए जोगविही ।

गणिजोगेसु वूदेसु संघट्टओ थिरो भवइ । नय घिप्पइ नय विसिक्जिज्जइ ति समायारी । आउत्त बाणयं तु घिप्पइ विसिज्जिज्जइ य ति ।

### अथ यस्रकम् । इदं सकलं ज्ञातकउद्देशादि यस्रतोऽवसेयम् ।

|     | शत १       | शत ४                    | शत ७       | शत १०      |
|-----|------------|-------------------------|------------|------------|
|     | उद्देस १०। | उद्देश १०।              | उद्देश १०। | उँदेश ३४।  |
| 2\$ | दिन ५।     | म॰दि॰ ८।<br>द्वि॰दि॰ २। | दिन ५।     | दिन १।     |
|     | शत २       | ****                    | शत ८       | शत ११      |
|     | उद्देस १०। | शत ५                    | उद्देश १०। | उद्देश १२। |
|     | दिन ५।     | उद्देश १०।<br>दिन ५।    | दिन ५।     | दिन १।     |
|     | शत ३       | शत ६                    | शत ९       | शत १२      |
| 20  | उद्देस १०। | उद्देश १०।              | उद्देश ३४। | उद्देश १०। |
| 1   | दिन ७।     | दिन ५।                  | दिन १।     | दिन १।     |

| शत ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शत २१      | शत २८       | शत ३६         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|----|
| उद्देश १०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | उद्देश ८०। | उद्देश ११।  | उद्देश १३२।   |    |
| दिन १।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दिनानि १।  | दिन १।      | दिन १।        |    |
| शत १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शत २२      | शत २९       | शत ३७         |    |
| उद्देश १०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | उद्देश ६०। | उद्देश ११।  | उद्देश १३२।   |    |
| दिन १।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · ·        | दिन १।      | दिन १।        | _  |
| गोशालशत १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिन १।     | शत ३०       | ादग रा        |    |
| उद्देश०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शत २३      | उद्देश ११।  | शत ३८         |    |
| दिन २।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उद्देश ५०। | दिन १।      | उद्देश १३२।   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दिन १।     |             | दिन १।        |    |
| शत १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1941 (1    | श्त ३१      |               |    |
| उद्देश १४।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शत २४      | उद्देश २८।  | शत ३९         | 10 |
| दिन १।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उद्देश २४। | दिन १।      | उद्देश १३२।   |    |
| शत १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दिन १।     | शत ३२       | दिन १।        |    |
| उद्देश १७।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.1 / 1   | उद्देश २८।  |               |    |
| दिन १।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शत २५      | दिन १।      | शत ४०         |    |
| शत १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उद्देश १२। | शत ३३       | उद्देश १३१।   |    |
| उद्देश १०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिन १।     |             | दिन १।        | н  |
| दिन १।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | उद्देश १२४। |               |    |
| The state of the s | शत २६      | दिन १।      | शत ४१         |    |
| शत १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उद्देश ११। | श्त ३४      | उद्देश १९६।   |    |
| उद्देश १०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिन १।     | उद्देश १२४। | दिन १।        |    |
| दिन १।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.71       | दिन १।      | -             |    |
| शत २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शत २७      | शत ३५       | शत स० ४१      |    |
| उद्देश १०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | उद्देश ११। | उद्देश १३२। | उद्देश सर्वाम | 24 |
| दिन १।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दिन १।     | दिन १।      | १९३२।         |    |

१५८. अणंतरं कयपंचमंगजोगिवहाणस्स तस्सामिगिविरहे अन्नहावि अणुण्णवियगुरुयणस्स छट्टमंगं नायाधम्मकहा नंदीए उिद्दिसिज्जइ । तिमा दो स्रयक्षंधा नायाई धम्मकहाओ य । तत्थ नायाणं एगूणवीसं अज्झयणाणि । एगूणवीसाए दिणेहिं वसंति । तेसिं नामाणि जहा — उिक्सित्ताए १, संघाडनाए २, अंडनाए २, कुम्मनाए ४, सेल्यनाए ५, तुंबयनाए, ६, रोहिणीनाए ७, महीनाए ८, मायंदीनाए ९, मंदिमानाए १०, दावहवनाए ११, उद्दगनाए १२, मंडुक्कनाए १३, तेतलीनाए १४, नंदिफलनाए १५, अवरकंकानाए १६, आइण्णनाए १७, सुसुमानाए १८, पुंडरीयनाए १९। एगं दिणं सुयक्संधसमुद्दे-साणुनाए । सबे दिणा २०। धम्मकहाणं दस वग्गा दसिहं दिवसेहिं जंति । तत्थ मंदीए सुयक्संधमुद्दिसिय पदमवगो उिद्दिसिज्जह । तिमा दस अज्झयणा । पंच पंच आइला अंतिल्ल चि काक्षण उिद्दिसिज्जंति, समुद्दि-सिज्जंति य । तओ वग्गो समुद्दिसिज्जह । तओ आइला अंतिल्ला वग्गा । ववरं अज्झयणेसु नाणचं । पगकालेण एगदिणेण नविहं काउस्सग्गेहिं वसह । एवं सेसावि नव वग्गा । नवरं अज्झयणेसु नाणचं । वीए दस अज्झयणा, तद्द्य-चउत्थेसु चउप्पणं चउप्पणं । पंचम-छद्वेसु वसीसं वसीसं । सत्तम-अहमेसु

चत्तारि । नवम-दसमेसु अह अह अज्झयणा । दुहा काऊण सबत्य आइल्ला अंतिल ति वत्तवा । एवं दससु वग्गेसु दिणा १०। सुयवन्तं घससुद्देसाणुण्णाए दिण १। अंगसमुद्देसे दिण १। अंगाणुण्णाए दिण १। एवं सबे दिणा ३३। — नायाधम्मकहांगविही ।

§५५. उनासगदसासत्तमंगं नंदीए उद्दिसिजाइ। तिम्म एगो सुयक्संघो, तस्स दस अज्झयणा, एगसरा

दसिंह कालेहिं दसिंह दिणेहिं वश्वेति। तेसिं नामाणि जहा—आणंदे १, कामदेवे २, चूलणीपिया ३, सुरादेवे ४, चुल्लसयगे ५, कुंडकोलिए ६, सद्दालपुते ७, महासयगे ८, नंदिणीपिया ९, लेतियापिया १०। दो दिणा सुयक्संघे, दो अंगे, सबे दिणा १४। — उचासगदसंगविही।

§५६. अंतगडदसाअट्टमंगे एगो सुयक्लंघो अट्टनगा। तत्थ पढमे वग्गे दस अज्झयणा। बीयवमो अट्टनगा। तत्थ पढमे वग्गे दस अज्झयणा। बीयवमो अट्टा। तहए तेरस। चउत्थ-पंचमेसु दस दस। छट्टे सोलस। सत्तमे तेरस। अट्टमवग्गे दस अज्झयणा। अड्टिस अंदिला अणिय जहा धम्मकहाए तहा। अट्टिस् कालेहिं अट्टिस् दिणेहिं वश्चंति। इत्थ अज्झयणाणि गोयममाईणि दो दिणा सुयक्लंघे, दो अंगे, सबे बारस १२।—अंतगडदसाअंगविद्यी।

६५७. अणुत्तरीववाइयदसानवमंगे एगो सुयक्संधो, तिन्नि वग्गा, तिहिं दिणेहिं तिहिं कालेहिं वश्वंति। इत्थ अज्झयणाणि जालिमाईणि। तत्थ पढमे वग्गे दस। बीए तेरस। तहए दस अज्झयणा। सेसं जहा धम्मकहाणं। वग्गेसु दिणा तिन्नि, सुयक्संधे दिणा दोन्नि, दो दिणा अंगे, सबे दिणा ७, कारू ७।

#### " - अणुत्तरोववाइयदसंगविही।

§ ५८. पण्हावागरणदसमंगे एगो सुयक्लंघो, दस अज्झयणा, दसिंह कालेहिं, दसिंह दिवसेहिं वचंति । तेसिं नामाणि जहा — हिंसादारं १, मुसावायदारं २, तेणियदारं ३, मेहुणदारं ४, परिग्गहदारं ५, अहिंसादारं ६, सच्चदारं ७, अतेणियदारं ८, बंभचेरदारं ९, अपरिग्गहदारं १०। सुयक्लंघसमुद्देसा- णुण्णाए दिणा दो, अंगे दिणा दो, सबे दिणा चोह्स १४। आगाढजोगा आउत्तवाणएणं जइ भगवईए अवूदाए गुरुमणुण्णविय वहइ तो भगवईए छट्टजोगाऽरुम्गकप्पाकप्पविहीए; अह वूदाए तो छट्टजोग- रुम्गकप्पाकप्पविहीए एगंतरायंबिलेहिं वचंति । महासत्तिक्कय त्ति भण्णंति । इत्थ केई पंचिंह अज्झयणेहिं दो सुयक्लंघा इच्छंति । — पण्हाचागरणंगिविही ।

§ ५९. विवागसुयइक्कारसमंगे दो सुयक्संधा। तत्थ पढमे दुइविवागसुयक्संघे दस अज्झयणा, दसिंह कालेहिं, दसिंह दिवसेहिं वच्चंति। तेसिं नामाणि जहा — मियापुत्ते १, उज्झियए २, अभमासेणे ३, भगडे ४, बहस्सइदत्ते ५, नंदिवद्धणे ६, उंबरिदत्ते ७, सोरियदत्ते ८, देवदत्ता ९, अंजू १०। एगं दिणं सुयक्संघे, एवं सक्के दिणा ११। एवं सुहविवागबीयसुयक्संघे अज्झयणा १०। तेसिं नामाणि जहा — सुबाहु १, भइनंदी २, सुजाय ३, सुवासव ४, जिणदास ५, धणवइ ६, महचळ ७, भइनंदी ८, महचंद ९, वरदत्त १०। सुयक्संघे दिण १, अंगे दिण २, सक्के दिणा २४, काळा २४।

## विवागसुयंगविही।

## दिहिवाओ दुवालसमंगं तं च वोच्छिन्नं।

§ ६०. इत्थ य दिक्लापरियाएण तिवासो आयारपकप्पं वहिज्ञा वाह्ज्ञा य । एवं चजवासो सूयगढं । पंचवासो दसा-कप्पववहारे । अहवासो ठाण-समवाए । दसवासो भगवई । इकारसवासो खुड्डियाविमाणाइ-पंचज्ञ्ञ्चणे । वारसवासो अरुणोववायाइपंचज्ञ्ज्चणे । तेरसवासो उद्घाणस्याइच्डरज्ञ्ज्चणे । चउदसाइ-स्वहारसंतवासो कमेण आसीविसमावणा-दिद्विविसमावणा-चारणमावणा-महासुमिणमावणा-तेयिनसगो । पग्-

§ ६१. इवाणि उवंगा — आयारे उवंगं ओवाइयं १, स्यगंडे रायपसेणइयं २, ठाणे जीवामिगमो ३, समवाए पण्णवणा ४, एए चत्तारि उक्कालिया तिहिं तिहिं आयंबिलेहिं मंडलीए वहिज्जंति । अहवा आयारे अंगाणुण्णाणंतरं संघट्टयमज्झे चेव उद्देससमुद्देसाणुण्णामु आयंबिलिगेण ओवाइयं गच्छइ । जोगमज्झे चेव निवीयदिणे आयंबिलेण अंबिलितगपूरणाओ वच्छ ित अने । एवं स्यगंडे रायपसेणइयं पि वोदं । एवं चेव जीवामिगमो ठाणंगे । एवं समवाए वृदे दसा-कृष्प-ववहारसुयक्संघे अणुण्णाए अ संघट्टयमज्झे अंबिलितगण, मयंतरेण अंबिलेण, पण्णावणा वोद्धा । एएसु तिन्नि इक्कसरा । नवरं जीवामिगमे दुविहाइ-दसविहंतजीवभणणाओ नव पडिवत्तीओ । पण्णावणाए छत्तीसं पयाइं । तिसि नामाणि जहा — पण्णावणापयं १, ठाणपयं २, बहुवत्तवपयं ३, ठिईपयं ४, विसेसपयं ५, वुक्कंतीपयं ६, उत्सासपयं ७, आहाराइदससण्णापयं ८, जोणिपयं ९, चरमपयं १०, भासापयं ११, सरीरपयं १२, परिणामपयं १३, कसायपयं १४, इंदियपयं १५, पओगपयं १६, लेसापयं १७, कम्मचंघगपयं २४, कम्मचंघगपयं २०, ओगाहणापयं २६, केवापयं २२, कम्मचंघगपयं २६, पवियारणापयं ३४, वेयणापयं २६, समुम्घायपयं २५, मणोविन्नाणसन्नापयं ३१, संजमपयं ३२, ओहीपयं ३३, पवियारणापयं ३४, वेयणापयं ३५, समुम्घायपयं ति ३६।

भगवर्ष् स्रपण्णत्ती उवंगं आउत्तवाणएणं तिहिं कालेहिं अंबिलितिगेणं वोढवा । अहवा भगवर्ष- अंगाणुण्णाणंतरे एयं संघट्टयमज्झे तिहिं कालेहिं अंबिलेहिं च वच्च । नायाणं जंबुद्दीवपण्णत्ती, उवासग-दसाणं चंदपण्णत्ती; एयाओ दोवि पत्तेयं तिहिं तिहिं कालेहिं, तिहिं तिहिं अंबिलेहिं वहिज्ञंति संघट्टएणं । अहवा निय-नियअंगेऽणुण्णाए तस्संघट्टयमज्झे चेव तिहिं तिहिं कालेहिं अंबिलेहिं च वच्चति । स्रपण्णतीए चंदपण्णतीए य वीसं पाहुडाइं । तत्थ पढमे पाहुडे अट्ट पाहुड-पाहुडाइं, बिए तिन्नि, दसमे बावीसं, सेसाइं एगसराणि । जंबुद्दीवपण्णत्ती एगसरा । अंतगडदसाइपंचण्हमंगाणं दिट्टिवायंताणं एगमुवंगं निरया- अविलयासुयक्वंघो । तिन्य पंच वग्गा किप्याओ, कप्पविद्धियाओ, पुष्फियाओ, पुष्फिच्हियाओ, विष्ट्वसाओ । तत्थ पढम-बीय-तईय-चउत्थवग्गेसु दस दस अज्झयणा, पंचमे बारस । तत्थ पढमे वग्गे अज्झयणा कालाई, बीए पउमाई, तईए चंदाई, चउत्थे सिरिमाई, पंचमे निसदाई । सुयक्वंघं नंदीए उद्दिसिय पढमवग्गं च । तओ अज्झयणाणि दुहा काऊण आइला अंतिल त्ति भणिय, वग्गे वग्गे नव नव काउस्सग्गा कीरंति । वग्गेसु दिणा ५, सुयक्वंघे दिणा २, सबे दिणा ७; काला ७ । केई सत्त अंबिले अकरेति । अन्ने सुयक्वंघ-उद्देस-समुद्देसाणुण्णासु अंबिलं करेति । अन्नदिणेसु निवीयं । निरयाविलया-सुयक्वंघो गओ ।

अण्णे पुण चंदपण्णतिं सूरपण्णतिं च भगवई उवंगे भणंति । तेसिं मएण उवासगदसाईण पंचण्ह-मंगाणमुवंगं निरयावित्यासुयक्संधो ।

> ओ०रा०जी०पण्णवणा सू०जं०चं०नि०क०क०पुप्पु०वण्हिदसा । आयाराइउवंगा नायवा आणुपुवीए ॥ - उवंगविही

§ ६२. संपयं पर्णणगा, नंदी-अणुओगदाराइं च इक्किकेणं निश्चीएण मंडलीए वहिज्जंति । केई तिहिं दिणेहिं निश्चीएहिं य उद्देसाइकमेण इच्छंति । देवंदत्थयं-तंदुलवेयालियं-मरणसमाहि-महापचर्कस्वाण-आउरपचिक्साण-संथार्रय-चंदाविज्ययं-भर्त्तपरिण्णा-चउसरण-वीरत्थंय-गणिविकी-दीवसागर्यंण्ण-

<sup>1</sup> A विरइपयं। 2 A इकिक्निनव्वीएण। विधि॰ ८

सि-संगेहणी-गच्छायोरं — इचाइपइण्णगाणि इक्तिकेण निवीएण वयंति । जह पुण मंगण्डोगण्डी केसिंचि पुबुत्तविहिए खमासमण-वंदण-काउस्सागा कया ते पुढो न वोढवा । दीवसागरपण्णती तिहिं कालेहिं तिहिं अंबिलेहिं जाइ । इसिमासियाइं पणयालीसं अज्झयणाइं कालियाइं, तेषु दिण ४५ निविएहिं अणागाढजोगो । अण्णे मणंति — उत्तरज्झयणेसु चेव एयाइं अंतव्भवंति । पुजा पुण एवनाइ-संति — तिहिं कालेहिं आयंबिलेहिं य उद्देस-समुद्देसाणुण्णाओ एएसिं कीरंति । — पहण्णगिविही । § ६३. संपयं महानिसीहजोगविही — आउत्तवाणएणं गणिजोगविहाणेण निरंतरायंबिल्पणवालीसार मवइ। तत्थ महानिसीहसुयवस्तंधं नंदीए उद्दिसिय पढमज्झयणं उद्दिसिज्जइ, समुद्दिसिज्जइ, अणुण्णविज्ञइ व । तओ बीयज्झयणं, तत्थ नव उद्देसा दो दो दिणे दिणे जंति । नवमुद्देसो अज्झयणेण सह वयद । एवं तइए उद्देसा १६, चउत्थे १६, पंचमे १२, छट्टे ४, सत्तमे ६, अट्टमे २०। जओ आह —

अज्झैयणं नर्वे सोलँस, सोलँस बारसं चउर्कं छै-बीर्सा । अहज्झयणुदेसा ४५, तेसीइ महानिसीहम्मि ॥

इत्थ सत्तद्वमाइं चूलारूवाइं तेयालीसाए दिणेहिं अज्झयणसमत्ती । एगं दिणं सुयन्संभस्त समुद्देसे, एगमणुण्णाए, सबे दिणा ४५, काला ४५ । आगाढजोगा ।— महानिसीहजोगगविही ।

## ॥ जोगविहाणपयरणं ॥

§ ६४. संपयं भणियत्थसंगहरूवं जोगविहाणं नाम पयरणं भण्णइ -नमिज्य जिणे पयओ जोगविहाणं समासओ बोच्छं। पइअंगसुयक्षंघं अज्झयणुदेसपविभक्तं ॥ १ ॥ जंमि उ अंगंमि भवे दो सुयखंधा तहिं तु कीरंति। सुयन्धरस दिणेणं दोवि समुद्देसणुण्णाओ ॥ २ ॥ अह एगो सुयन्वंधो अंगे तो दिणदुगेण सुयस्वंधो। अणुण्णवइ अंगं पुण सबत्थ वि दोहिं दिवसेहिं ॥ ३ ॥ आवस्सयसुयखंधो तहियं छ चेव हुंति अज्झयणा। अइहिं दिणेहिं वचइ आयामदुगं च अंतम्मि ॥ ४॥ दसयालियसुयमंधो दस अज्झयणाई दो य चूलाओ। पिंडेसणअज्झयणे भवंति उद्देसगा दुन्नि ॥ ५ ॥ विणयसमाहीए पुण चउरो तं जाइ दोहिं दिवसेहिं। इकेकवासरेणं सेसा पक्लेण स्वयसंघी ॥ ६॥ आवस्सय-दसकालियमोइण्णा ओह-पिंडनिज्ञुत्ती। एगेण तिहिं च निविएहिं णंदि-अणुओगदाराइं ॥ ७ ॥ एगो य सुयक्लंघो छत्तीस भवंति उत्तरज्ञ्ञयणा। तत्थेकेक ज्झयणं वचइ दिवसेण एगेण ॥ ८॥ नवरि चउत्थमसंखयमज्झयणं जाइ अंबिलद्दरोणं। अह पढइ तदिणि चिय अणुण्णवइ निविगइएणं ॥ १॥ सबोवि य सुयलंधो वबह मासेण नबहि य दिणेहिं। केसिं च मएण पुणो अहावीसाइ दिवसेहिं॥ १०॥

15

जा अ-बउस्थं चउरस इगेगकालेण जाइ इकिको। दो दो इगेगकालेण जंति पुण सेस बाबीसं ॥ ११ ॥ आयारो पढमंगं सुयखंघा तेसु दोणिण जहसंखं। अड-सोलस अज्झयणा इत्तो उद्देसए बोच्छं॥ १२॥ सत्तर्यं छे बउँ चउँरो छे पंर्च अहेव होंति चउरो यं। इकारसे ति' तियँ दो" दो" दो" नर्व हंति इकसरा ॥ १३ ॥ बीयम्मि सुयक्षंधे उग्गहपडिमाणमुवरि सत्तिका। आउत्तवाणएणं सुयाणुसारेण वहियदा ॥ १४ ॥ आयारो य समप्पइ पन्नासिद्णेहिं तत्थ पढमिम। स्रुयखंधे चडबीसं बीए छद्दीसई दिवसा ॥ १५॥ बीयंगं सूयगंडं तत्थवि दो चेव होंति सुयखंघा। सोलस-सत्तज्झयणा कमेण उद्देसए सुणसु ॥ १६॥ चर्ड तियं चर्डरी दो' दो' इक्कार्र्स पढमयंमि इक्कसरा। सत्तेव महज्झयणा इक्सरा बीय सुयखंधे॥ १७॥ सूचगडो य समप्पइ तीसाए वासरेहिं सयलो वि। पढमो बीसाए तिहं दिणेहिं बीओ तह दसेहिं॥ १८॥ ठाणंगे सुयत्नंधो एगो दस चेव होति अज्झयणा। पढमं एगर्सरं चर्ड चर्ड चर्ड तिग सेस एगसरा ॥ १९ ॥ समवाओ पुण नियमा सुयखंधविवज्रिओ चउत्थंगं। तिहि बासरेहिं गच्छइ ठाणं अहारसदिणेहिं॥ २०॥ होति दसा-कप्पाईस्रयखंधे दस दसा उ एगसरा । कप्पम्मि छ उदेसा ववहारे दस विणिदिहा॥ २१॥ अज्झयणंमि निसीहे वीसं उद्देसगा मुणेयवा। तीसेहिँ दिणेहिँ जंति हु सवाणि वि छेयसुत्ताणि ॥ २२ ॥ निविएण जीयकप्पो आयामेणं तु जाइ पणकप्पो। तिहिं अंबिछेहिं उद्यालियाइं ओवाइयाइं चऊ ॥ २३॥ आउत्तवाणएणं विवाहपण्णति पंचमं अंगं। छम्मासा छरिबसा निरंतरं होति बोढवा॥ २४॥ इत्थ य नय सुयखंघो नय अञ्झयणा जिणेहिं परिकड्डिया। इगचत्तालसयाइं ताइं तु कमेण वोच्छामि॥ २५॥ अह दसुदेसाई ८, दो चउ तीसाई १०, बारसिंह एगं ११। तिण्णि दसुदेसाई १४, गोसालसयं तु एगसरं १५॥ २६॥

<sup>1 &#</sup>x27;बहुबंमसंसदाध्ययनं वर्जियत्वा' इति दिप्पणी ।

15

25

बीए पहमुद्देसो खंदो तहयिम चमरओ बीओ।
गोसालो पनरसमो पण पण तिग हुंति दृत्तीओ॥ २७॥
एया सभत्तपाणा पारणगढुगेण होयणुण्णवणा।
खंदाईण कमेणं बोच्छामि विहिं अणुण्णाए॥ २८॥
चमरंमि छहजोगो विगईए विसज्जणत्थमुस्सग्गा।
अहमजोगो लग्गइ गोसालसए अणुण्णाए॥ २९॥
पनरसिंहं कालेहिं पनरसिद्यहेहिं चमरणुण्णाए।
लग्गइ य छहजोगो पणनिविय अंबिलं छहं॥ ३०॥
अडणावण्णदिणेहिं अउणावण्णाइ वावि कालेहिं।
अहमजोगो लग्गइ अहमदियहे निरुद्धं च॥ ३१॥

चोइस १६ सत्तरस १७ तिणिण उदस उद्देसाइ २० तह असी २१ सही २२। पन्नासा २३ चउवीसा २४ बारस २५ पंचसु य इक्कारा ३०॥ ३२॥ अहावीसा दोसुं ३२ चउवीससयं च ३४ पणसु बत्तीसं ३९। दोणिण सया इगतीसा ४० चिरमसए चेव छन्नउयं ४१॥ ३३॥ बंधी २६ करिसुगनामं २७ कम्मसमज्ञिणण २८ कम्मपट्टवणं २९। ओसरणं समपुवं ३० उववा-३१ उवटणसयं च ३२॥ ३४॥ एगिंदिय ३२ तह सेढी ३४ एगिंदिय ३५ बेइंदियाण समहाणं ३६। तेइंदिय ३७ चडरिंदिय ३८ असणिणपणिंदिमह सहिया ३९॥ ३५॥

णुसिं सत्तण्हं जुम्मसयदुवालसाणि नेयाणि ।
आइदुगजुम्मवज्ञं सिन्नमहाजुम्मि य सयाणि ॥ ३६ ॥
एयाइं इक्षतीसं ४० चरमं पुण होइ रासिजुम्मसयं ४१ ।
पणवीसहमा आरा अभिहाणाइं वियाणाहिं ॥ ३७ ॥
हत्थ चउत्थम्मि सए अडुदेसा दुहा उ कायवा ।
अडमसयवोलीणे सवो वि हु विसमयाई वि ॥ ३८ ॥
दोमासअद्धमासे विहिणा अंगे इमिम्मऽणुण्णाए ।
नामडवणं कीरइ पुणरवि तह कालसज्ज्ञायं ॥ ३९ ॥
असुहभवक्त्वयहेज अर्चतं अप्पमत्तपियधम्मा ।
पूरंति हु परियायं जावसमप्पंति कइविं दिणा ॥ ४० ॥
सहाणे वोदवं होइ इमं तह सुयाणुसारेणं ।
आयारेऽणुण्णाए केई आलंबणाइरया ॥ ४९ ॥
सोहणतिहि-रिक्वाइसु विउद्धेसण-निक्वसिंग खित्तम्मि ।
उक्विखवणमाइजोगाण काहि किवं निरवसेसं ॥ ४२ ॥

नायाधममकहाओं छद्रंगं तत्थ दो सयक्लंघा। पढमे इक्सराइं अज्झयणाइं अउणबीसं ॥ ४३॥ बीए दसवरगा तर्हि उद्देसा दसं दसेवं चडवन्नौ। चउपम्नों बसीसाँ बसीसाँ चउँ चउँ अडेड्रें ॥ ४४ ॥ नायाधम्मकहाओं तेत्तीसाए दिणेहिं वश्वंति। पढमे बीसं दिवसा सुयखंघे तेरस उ बीए ॥ ४५ ॥ सत्तमयं पुण अंगं उवासगदस ति नाम तत्थेगो। सुयखंघो इक्सरा इत्यऽज्झयणा हवंति दस ॥ ४६ ॥ अंतगडदसाओ पण अहममंगं जिणेहिं पश्चतं। तत्थेगो सुयखंघो बग्गा पुण अह विण्णेया ॥ ४७ ॥ अंतगहदसाअंगे वग्गे वग्गे कमेण जाणाहिं। दर्स दसे तेरसे दर्स दसे सोलर्स तेरस दर्सहेसा ॥ ४८ ॥ अहऽणुत्तरोववाइयदसा उ नामेण नवमयं अंगं। एगो य सुयक्खंधो तिक्षि उ वग्गा मुणेयदा ॥ ४९ ॥ उदेसगाण संखं बग्गे बग्गे य एत्थ बोच्छामि। इसं तेरसं दसं चेव य कमसो तीसं पि वग्गेसं॥ ५०॥ चोइस उवासगदसा अंतगडदसा दुवालसेहिं तु। सत्ति दिणेहिं जंति उ अणुत्तरोववाइयदसाओ ॥ ५१ ॥ वग्गस्साइल्लाणं उद्देसाणं तहिं तिमिल्लाणं। उदेस-समुद्देसे तहा अणुण्णं करिज्ञासु ॥ ५२ ॥ दिवसेण जाइ बग्गो उस्सग्गा तत्थ होति नव चेव। छप्पुवण्हे भणिया अवरण्हे नियमओ तिक्रि ॥ ५३ ॥ पण्हावागरणंगं दसमं एगो य होइ सुयखंधो। तिहयं दस अज्झयणा एगसरा जंति पद्रदिवसं ॥ ५४ ॥ चोइसहिं वासरेहिं पण्हावागरणमंगमिह जाइ। आउत्तवाणएणं तं वहियवं पयसेणं॥ ५५॥ एकारसमं अंगं विवागसुयमित्थ दो सुयक्खंघा। दोसुं पि य एगसरा अज्झयणा दस दस इवंति ॥ ५६ ॥ कालियर्चंउपण्णसी आउत्ताणेण सुरपण्णसी। सेसा संघद्टेणं ति-तिआयामेहिं चउरो वि॥ ५७॥ निरयावलियभिहाणी स्वयलंघी तत्थ पंचवग्गाओ। इक्सिकंमि य बग्गे उदेसा दसदसंतिमे द जुया ॥ ५८॥

<sup>1</sup> A क्साइसा । 2 क्ष्यू , चंद्र , सूर , श्रीव - देश B दिपाणी ।

18

20

चउवीसाइ दिणेहिं इक्षारसमं विवागसुयमंगं। वचइ सत्तिदिणेहिं निरयाविष्ठयासुयक्खंधो ॥ ५९ ॥ ओपा॰जी॰पण्णवणा सु॰जं॰बं॰नि॰क॰क॰पुण्फ॰वण्हिदसा । आयाराइउवंगा नेयवा आणुपुद्दीए॥ ६०॥ देविदत्थयमाई पइण्णगा होति इगिगनिविएण। इसिभासियअज्झयणा आयंबिलकालतिगसज्झा ॥ ६१ ॥ केसिं चि मए अंतन्भवंति एयाई उत्तरज्झयणे। पण्यालीस दिणेहिं केसि वि जोगो अणागाहो ॥ ६२ ॥ आउत्तवाणएणं गणिजोगविहीइ निसीहं तु। अच्छिन्नं कालंबिलपणयालीसाइ वोदवं ॥ ६३॥ एगर्सरं नवें सोलसें सोलसें बारसे चर्ड छ वीस तहिं। तेसीइं उद्देसा छज्झयणा दोन्नि चूलाओ ॥ ६४ ॥ कालग्गहसज्झायं संघटाईविहिं निरवसेसं। सामायारिं च तहा विसेससुसाओं जाणिजा॥ ६५॥ नियसंताणवसेणं सामायारीओ इत्थ भिन्नाओ। पिच्छंता इह संकं माह गमिच्छा सया कालं॥ ६६॥ सामायारीकसलो वाणायरिओ विणीयजोगीण। भवभीयाण य कुजा सकजसिद्धिं न इहराओ ॥ ६७॥ जं इत्थ अहं चुको मंदमहत्तेण किंपि होजाहिं। तं आगमविहिकुसला सोहिंतु अणुग्गहं काउं॥ ६८॥

# ॥ जोगविहाणपगरणं समत्तं॥\*॥ समत्तो जोगविही ॥ २४॥

§६५. जोगा य कप्पतिप्पं विणा न वहिज्जंति —'कयकप्पतिप्पंकिरिय'ित वयणाओ। अओ संपयं कप्पतिप्पंविद्दी भण्णइ — तत्थ वइसाह-कित्तयबहुलपिडवयाणतरं पसत्थिदणे चउवाइयरिक्खे गुरु-सोमवारे
सिनिम्तोवउत्तिहिं सदसवत्थवेदियगिहत्थभायणेणं कप्पवाणियमाणिता, जोईणीओ पिट्ठओ वामओ वा काउं

मह-हत्थ-पाए ओंले काऊण अहारायणियाए छम्मासियकप्पो उत्तारिज्जइ । पिवसमाणस्सासं दिसयाइ कयआउत्तजलेणं पढमं चउरो तिप्पाओ मुद्दे घेप्पंति, तओ पाएस । इत्थ हत्थिविष्णासो संपदाया नेयबो ।
छम्मासियकप्पे परिदण्णाओ चेव तिप्पाओ घेप्पंति । इयरकप्पे दिसयापुत्तंचलकोप्परेहिं परिदण्णाओ वा ।
तहा छम्मासियकप्पुत्तारणे उद्घिष्टिस उद्घिष्ठो तिष्पाओ दिज्ञा, उविद्युस्स उविद्देशे । सामककप्पे
मित्थि नियमो । तओ वसही भंडुवगरणं च नाणोवगरणवज्ञं सर्व पि तिष्पिज्जइ । नवरं मंडिलद्वाणं गोमयलेवे कए तिष्पिज्जइ । कप्पमज्झे वाविरयं पत्त-भंड-मिल्ठग-उद्धरणी-पमज्जणिया-तिलया-लोहरच्छाइ जलेण
कष्पिउं तिष्पिज्जइ । एवं कप्पे उत्तारिए वसिंह सोहिन्दु हक्ष-केसाइ परिट्ठविय, इरियं पिडक्सिय, पढमं

<sup>1</sup> A °तेप्पं। 2 A जोयिणीको । 8 A देशिका ।

गुरुणा संज्ञाप उनिस्विष मुह्पोत्ति पिंडलेहिय, दुवालसावत्तवंदणं दाउं, समासमणेण भणंति —'संज्ञायं उनिस्वामो, बीयसमासमणेण सज्झायउन्स्विणत्यं काउस्सम्मं करेमो'। तओ अन्नत्यूससिएणिमचाइ पिंडब, नवकारं चउनीसत्थयं चिंतिय, मुहेण तं भणिय, काउस्सम्मतियं कुणंति। पढमं असज्झाइय-अणा-उत्तओहडावणियं, बीयं खुद्दोवद्दवओहडावणियं, तद्दयं सकाइवेयावच्चगरआराहणत्यं। तिसु वि चउ उज्जोय-चिंतणं, उज्जोयभणणं च। तओ समासमणदुगेण सज्झायं संदिसाविमि, सज्झायं करेमि ति भणिय, जाणु- । हिएहिं पंचमंगलपुवं 'धम्मो मंगलाइ' अज्झयणितयसज्झाओ कीरइ ति।

§ ६६. सज्झायजिस्ववणविद्यी - जया य चित्तासोयसुद्धपक्ले सज्झाओ निक्लिविजाइ, तया दुवाल-सावत्तवंदणं दाउं सज्झायनिक्लिवणत्थं अट्टुस्सासं काउस्सम्गं काउं पारित्ता, मंगलपाढी कायबो ति । राओं सनाए कवाए वमणे सित्थ-रुहिराइनिस्सरणे य पभाए कप्पो उत्तारिजाइ। बाहिरभूमीए आगया पिंडियाओ पाए य तिप्पंति । जत्थ पाया मंडोवगरणं वा तिप्पिज्जइ सा भूमी अणाउत्ता होइ। सा य आउ- " रजलउद्गियगादंडपुंछणेण सिद्धीए तिप्पिजइ। तं च दंडपुंछणं अणाउत्तहाणे नेऊण तिप्पिजइ। अणा-उत्तद्वाणं नाम नीसरैताणं वामबाहाए द्वारपासे मूमिखंडलं इहिगाइपरिहिज्तं अणाउत्तडं ति रूढं। उचारे नोसिरिए वामकरेण तिहिं नावापुरेहिं आयमिय, आउत्तेण दाहिणहत्थेण दवं मत्थए छोद्धण कोप्यरेण का दवं धित्तृणं अहिट्टाणरूरोसु जंघासु कलाइयासु चउरो चउरो तिप्पाओ घेप्पंति । पुरीसपवित्तीप आवाद जइ मुहे अणाउत्तो हत्थो लगाइ तया कप्पुत्तारणेण सुज्झइ। तहा जइ आयामंतस्स तिप्पणयं दोरको वा ॥ बामहत्थे पाए वा रुग्गइ तया अणाउत्ती हवइ । दवं उज्झिता दौरयं मज्झे खिवित्ता तं भायणं तिष्यिज्ञह । बाहि कंटयाइंसि भगो जेण हत्थेण तं उद्घरेइ सो हत्थो तिप्पियको । जइ दंडओ हक्के लगाइ तथा तिष्य-यबो । जेण अंगेण उवंगेण वा अणाउत्तं मंडोवगरणं साहुं वा छिवइ, जंमि य रुहिरं नीहरइ तं अणाउत्तं होड़ । कज्जबं भंडाइस पाणियं तिप्पणयाड कंठद्रियं दोरयं च राओ जड़ वीसरइ सबमणाउत्तं होड़ । जाणंतेण विहाराइकारणे तुंवयकंठदिसं दोरयमणाउत्तं न होइ। गुड-घय-तिल्ल-खीराई मोयणवहरित्तक्रजे अ आणीयमवस्सं तिप्पित्त वावरिजाइ । नालिएराइस धराणत्थं तिल्लं निक्तित्तं परिवसियं अणाउतं होह. जइ रुवणं मज्झे न निक्खिप्पइ । भुत्तृण उद्विएहिं दसाइणा कप्पवाणियं घेतुं पढमं एगं हत्थं मत्थप, एगं च मुद्दे काउं चउरो तिप्पाओ घेप्पन्ति । जइ पुण कारणजाए मुहसुद्धिमाइ मुद्दे चिट्टइ, तया पढमं मत्थयं तिप्पित्ता, तओ मुद्दं पढ़ो तिप्पियवं । तओ मत्थए आउत्तदवं छोढ़ं कण्ण-खंध-पैगंड-कोप्पैर-पर्उट्ट-हियएस चतारि चतारि तिप्पाओ । तओ पिट्ट-पुटीओ समगं तिप्पिता चोलप्ट्य-ऊर-आणु-पिंडिया-पाप्सु चडरो ॥ चउरो तिप्पाओं । तओ भायणाई बहसणं च तिप्पिउं निउत्तो साह ओमरायणिओ वा मंडिंह निष्हिच, तक-तीमणाइसरिडयं च मूर्मि जलेण सोहिय, दंडउंछणं पमजाणि वा जेण मंडली गहिया तं मंडलीए शिष्यः, तेणेव आउराजलङ्ख्यिमीण मंडलीठाणं बाहिं नीसरंतेणं तिष्पियदेसं अच्छिवंतेषं अविच्छितं तिष्यमं । तं व दरतिष्पियं जह केणवि अणाउत्तेहिं पाएहिं अक्रतं पुणी अणाउतं होह, तभी दंडाउंछणं उद्भाविकार उन्हें तिप्पिता मंडिं परिद्वाविय उद्भरणियं अणाउत्तद्वाणे तिप्पिय खीळए धारित अन्य-क्लणं निक्तिविज्ञह । जो य सेहो गिलाणो सामायारी अकुसत्त्रे ना सो दंडाउंक्रणेण तिप्पिज्ञह । अव-बारण राओ विद्वारत्वं नगराईहिंतो नीसरंताणं जह पाएस तिलयाओ तो अणाउता न होति पाया. अवहा होति । दिया का राजो वा अणाउचे हत्यपायाइं अंगे जह पयलाइ तो कप्पुतारणेण क्षुज्यह । भुंजेतस्स

<sup>1 &#</sup>x27;शत्री' इति B टिप्पणी । 2 A पाणयं । 3 'कूर्प्परस्कन्थयोगैध्ये प्रगंडः । 4 अन्नामध्यं कूर्परः । 5 आमिन्यनभात् कूर्परस्याधः प्रकीष्टः कलाचिका स्थात् ।' इति टिप्पणी A आदर्शे ।

सित्यं पियंतस्स वा दवं जइ चोलपट्टयमज्झे गयं तो वि कप्पुत्तारणेण युज्झइ। कारणपरिवासियजलेण तिप्पाओं न युज्झंति। अणुगण् य जइ तिप्पाओं गेण्हंतो एगं दो तिल्लि वा गिण्हेइ अपडंते वा दवे गिण्हइ सबमणाउत्तं होइ। नहा लोयकेसा य वसहीए वीसरिया तइए दिणे अणाउत्ता होति। सहरकक-समाणं पूरत्तावण्णं वा रुहिरमणाउत्तं न होइ। लदीए मज्जार-युणग-माणुसाइपुरीसे वा छिके अणाउत्तो होइ। तेप्पणयाइयु दवं अणाउत्तं जायं अहरिते वा मा उज्झियबं होहिइ ति। तओ आकंठं जलेण भरिता तिप्पियं आउत्तं होइ ति।

### ॥ कप्पतिप्पसामायारी समत्ता ॥ २५ ॥

**६६७.** एवं कप्पतिप्पाइविहिपुरस्सरं साह्र समाणियसयलजोगविही मूलगंथ-नंदि-अणुओगदार-उत्तर<del>ज्य-</del> यण-इसिभासिय-अंग-उवंग-पइन्नय-छेयगांथआगमे वाइज्जा । अतो वायणाविही भणइ —

तत्थ अणुओगमंडिं पमिज्जय गुरुणो निसिज्जं रइत्ता, दाहिणपासे य निसिज्जाए अक्ते ठाइत्ता, गुरूणं पाएस मुहपोतियापि हेलेहणपुंबं दुवालसावत्तवंदणं दाउं, पढमे स्वमासमणे अणुओगं आढवेमो ति, श्रीए अणुओगआढवणत्थं काउस्सग्गं करेमो ति भणिय, अणुओगआढवणत्थं करेमि काउस्सग्गं अक्तत्थ कसिएणिमचाइ पिढय, अहुस्सासं काउस्सग्गं करिय, पारित्ता पंचमंगलं भणिता, पढमे स्वमासमणे वायणं संदिसावेमि, बीए वायणं पिडिगाहेमि, तहए बइसणं संदिसावेमि, चडत्थे बहसणं टामि ति भणिकण, नियासणत्थो मुहपोत्तियाठइयवयणो उवउत्तो उचियसरेणं वाइज्जा। जे के वि अणुओगं आढिवय उवउत्ता सुणन्ति तेसि सबेसि वायणा लग्गइ। अणुओगे आढते निहा-विगहा-वत्ता-हास-पचक्खाणदाणाइ न कीरह। जस्स सगासे तं सुयमहिज्जियं तमेगं मुत्तुं अक्रस्स गुरुणो वि न अब्सुहिज्जह। उद्देसगसम-तीए छोभवंदणं भणिति। अज्झयणाइसु वंदणगमेव। अणुओगसमत्तीए पढमस्वमासणे अणुओगपिकक्षमहं, बीए अणुओगपिकक्षमणत्थ काउस्सग्गु करहं। अणुओगपिडिक्कमणत्थं करेमि काउस्सग्गमिचाइ पिढय, अब्हुस्सासं उस्सग्गं काउं पारित्ता, पंचमंगलं भणिता, गुरुणो वंदंति ति।

## ॥ वायणाविही समत्तो ॥ २६ ॥

§ ६८. एवं विहिगहियागमं सीसं अणुवत्तगत्ताइगुणन्नियं नाउं वायणायरियपए उवज्झायपए आयरियपए वा गुरुणो ठावेंति । सिस्सिणि च पवत्तिणीपए महत्तरापए वा । तत्थ वायणायरियपयठावणा-विही भण्णह —

पगकंबलं निसिजं उत्तरच्छयसिं रहत्ता पक्सालियंगं सीसं वामपासे ठाविय दुवालसावत्तवंदणं दवाविय, समासमणपुतं गुरू भणावेइ —'इच्छाकारेण तुन्मे अम्हं वायणायरियपयअणुजाणाविणयं वासनि-क्लेवं करेह'। गुरू भणइ —'करेमो'। पुणो समासमणेणं सीसो मणइ —'तुन्मे अम्हं वायणायरियपय-अणुजाणाविणयं चेइयाइं वंदावेह'। तओ गुरू 'वंदावेमो'ित्त भणिता, तस्स सिरे वासे स्विविय वहुंति-याहिं युईहिं तेण सिंहओ देवे वंदइ। जाव पंचपरमिष्टित्यवभणणं पणिहाणगाहाओ य। तओ गुरू सीसो य वायणायरियपयअणुजाणाविणयं सत्तावीसुस्सासं काउत्समां दो वि करित्ता उज्जोयगरं मणंति। तथो सूरी उद्घष्टिओ नंदिकहु।विणयं काउस्समां अष्टुस्सासं कारिवत्ता करित्ता य नवकारितगं भिणताः

<sup>1 &#</sup>x27;वृतित्वापवं' इति 🛕 टिप्पणी । 2 'स्पृष्टे' इति 🛕 टिप्पणी ।

"नाजं पंचविहं पण्णतं, तं जहा – आमिणिबोहियनाजं, सुयनाजं, ओहिनाजं, मजपज्जवनाजं, केवलनाजं ति" पंचमंगलत्यं नंदि कान्नूय इमं पुण पट्टवणं पडुच - 'एयस्स साहुस्स वायणायरियपयअणुण्णा नंदी पबत्रह' ति भणिय सिरसि बासे खिवेह । तओ निसिजाए उवविसिय गंधे अक्खए य अभिमंतिय संधस्स देइ । तओ जिणचरूणेसु गन्धे खिवेइ । तभो सीसो वंदिउं भणइ – 'तुब्मे अम्हं वायणायरियपयं अणु-जाणह'। गुरू भणइ - 'अणुजाणेमो'। सीसो भणइ - 'संदिसह किं भणामो ?' गुरू भणइ - 'वंदिता । पवेयह' । पुणो वंदिय सीसो भणइ -'इच्छाकारेण तुब्मेहिं अम्हं वायणायरियपयमणुक्तायं' ३ समास-मणाणं, हत्थेणं युत्तेणं अत्थेणं तदुभएणं, सम्मं घारणीयं चिरं पालणीयं अमेसिं पि पवेयणीयं । सीसो वंदिय भणइ - 'इच्छामो अणुसिंह'; पुणो वंदिय सीसो भणइ - 'तुम्हाणं पवेइयं, संदिसह साहूणं पवेएमि '। तओ नमोक्कारमुखरंतो सगुरुं समवसरणं पयक्खिणी करेइ तिन्नि वाराओ । गुरू संघो य 'नित्थारगपारगो होहि, गुरुगुणेहिं बह्नाहि'ति भणिरो तस्स सिरे वासक्खए खिवेइ। तओ वंदिय सीसो भणइ - 'तुम्हाणं " पवेइयं, साहूणं पवेइयं, संदिसह काउस्सम्गं करेमि'त्ति भणिता अणुण्णाय 'वायणायरियपयथिरीकरणत्थं करेमि काउस्सग्गं अन्नत्थूससिएणमिचाइ' मणिय काउसग्गे उज्जोयं चितिय, पारिचा चडनीसत्थयं भणिता, गुरुं वंदिता भणइ - 'इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं निसिज्जं समप्पेह'। तओ गुरू निसिज्जं अभिमं-तिय, उविर चंदणसिव्ययं काऊण, तस्स देइ । सो य निसिज्जं मत्थएण वंदित्ता सनिसिज्जो गुरुं तिपया-हिणी करेइ । तओ पत्ताए लग्गवेलाए चंदणचियदाहिणकन्ने तिन्नि वारे गुरू मंतं सुणावेइ -- 'अ-उ-म्-न्- 15 अ-म्-ओ-भृ-अ-गृ-अ-व्-अ-उ-अ-र्-अ-ह्-अ-ल-उ-म्-अ-ह्-अ-ह-म्-अ-ह्-स्-अ-ह्-स्-अ-व्-ई-र्-अ-व्-अ-द्-अ-स्-आ-ण्-अ-स्-आ-म्-इ-स्स्-अ-स्-इ-ज्ञ्-अ-उ-म्-ए-भ्-अ-ग्-अ-व्-अ-ई-म्-अ-ह-अ-इ-प्-अ-ह्-आ-व्-इ-ज्ञ्-आ-अ-उ-म्-व-ई-र्-ए-व-ई-र्-ए-म्-अ-ह्-आ-वृ-ई-र्-ए-ज्-अ-व्-अ-वृ-ई-र-ए-स्-ए-ण्-अ-वृ-ई-र्-ए-व्-अ-द्-अ-म्-आ-ग्-अ-व्-ई-र्-ए-ज्-अ-ग्-ए-व-इ-ज्-अ-ग्-ए-ज्-अ-ग्-अ-ग्-अ-ग्-अ-प्-अ-प्-आ-ज्-इ-ए-अ-ण्-**इ-**इ्-अ-ए-अ-उ-म्-ह्-र्-ई-म्-स्-व्-आ-ह्-आ । उवयारो चउत्थेण साहिज्जह । पषज्जोवठावणा-गणिजोग-पइद्वा- अ उत्तिमद्दपडिवत्तिमाइएसु कज्जेसु सत्तवारा जिवयाए गंधक्खेवे नित्थारगपारगो होइ, पूयासकारारिहो य। तओ वद्धमाणविज्ञामंडरूपडो तस्स दिज्ञइ। तओ नामद्ववणं करिय, गुरुणा अणुण्णाए ओमरायणिया साह्र साहुणीओ य सावया साविआओ य तस्स पाएसु दुवालसावत्तवंदणं दिति । सो य सयं जिट्टजे वंदइ । तओ तस्स फंबलवत्थसंडरहियस्स पुडिपट्टस्स अणुण्णं दाऊणं साहु-साहुणीणं अणुवत्तणे गंभीरयाप् विणीययाए इंदियजए य अणुसद्दी दायद्या । तओ वंदणं दाविज्ञण पश्चक्साणं निरुद्धं कारिजाइ चि ।

## ॥ वायणायरियपयट्टावणाविही समत्तो ॥ २७ ॥

§ ६९. संपयं उवज्झायपयद्वावणाविही । सो वि एवं चेव — उवज्झायपयाभिलावेण भाणियद्यो । नवरं उवज्झायपयं आसजलद्भपद्दभत्तादिगुणरहियस्स वि समग्गस्रतत्थगहणधारणवक्स्वाणणगुणवंतस्स सुत्त-वायणे अपरिस्संतस्स पसंतस्सं आयरियद्वाणजोग्गस्सेव दिज्जइ । निसिज्जा य दुकंबला; आयरियवज्जं जेहक-णिद्वा सद्वे बंदणं दिति । मंतो य तस्स सो चेव; नवरं आइए नंदिपयाणि अहिज्जन्ति ।

अ-उ-म्-न्-अ-म्-ओ-अ-्--स्-अ-म्-त-आ-ण्-अ-म् । अ-उ-म्-न्-अ-म्-ओ-स्-इ-इ्-आ-ण्-अ-म् । अ-उ-म्-न्-अ-म्-ओ-आ-य्-अ-र्-इ-आ-ण्-अ-म् । अ-उ-म्-न्-अ-म्-ओ-उ-व्-अ-ज्झ्-आ-य्-आ-ण्-

<sup>1</sup> C आदशें अत्र—'उपयारी चउत्येण तिमा चेव दिणे सहस्तजावेण-सौभाग्यमुदा १, परमेष्ठिमुदा २, प्रवचनभुदा ३, सुरमिमुद्रा ४, एतन्युदाचतुष्टयं इत्या मंत्रः सारणीयः-साहिज्यह'-एताहशः पासे विधाते । 2 के मास्ति पदमिदम् । विधि ९

श्व-म् । अ-उ-म्-न्-अ-म्-ओ-स्-अ-व्-अ-स्-आ-ह्-ऊ-ण्-अ-म् । अ-उ-म्-न्-अ-स्-ओ-अ-उ-ह्-इ-ज्-इ-ण्-अ-अ-ण्-अ-म् । अ-उ-म्-न्-अ-ए-अ--ए-अ--म्-ओ-ह्-इ-ज्-इ-ण्-अ-अ--ण्-अ-म् । अ-उ-म्-न्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स्-अ--स

# ॥ उवज्झायपयट्टावणाविही समत्तो ॥ २८ ॥

§ ७०. इयाणि आयरियपयद्वावणाविही भण्णह । आयार-सुय-सरीर-वयण-वायणा-मइपओग-मइसंगह-परिष्णारूवअट्टविहगणिसंपओववन्नस्स देस-कुल-जाइ-रूवी-इश्वाइगुणगणालंकियस्स बारसेवरिसे अहिज्जिय स्रतस्स बारसैवरिसे गहियत्थसारस्स बारसवरिसे लद्भिपरिक्सानिमित्तं कयदेसदंसणस्स सीसस्स लोयं काउं पाभाइयकालं गिण्हिय, पिंडकमणाणंतरं वसहीए सुद्धाए कालम्गाहीहिं काले पवेइए अंगपक्सालणं काउं, दाहि- णकरे कणयकंकणमुद्दाओ पहिरावित्तु, चोक्खनेवत्थं पंगुराविज्ञदः । पसत्थतिहि-करण-मुहुत्त-नक्खत्त-जोग-लग्गजुत्ते दिवसे अक्स-गुरुजोगाओ दुनि निसिज्ञाओ पडिलेहिज्जन्ति। सीसो गुरू य दुनि वि सज्झायं पट्टविति। पट्टविए सज्झाए जिणाययणे गन्तूण समवसरणसमीवे दुन्नि वि निसिज्जाओ भूमि पमजिन्तु संघट्टियाओ धरिज्जन्ति। तओ गुरू सूरिमन्तेण चंदणघणसारचिष्यअक्स्वाभिमंतणे कए निसिज्जाओ उद्विता, सूरिपयजोग्गं सीसं वामपासे ठिवत्ता, खमासमणपुत्रं भणावेइ - 'इच्छाकारेण तुरुभे अन्हं दब-गुण-पज्जवेहिं अणुओगअणु-जाणावणत्थं वासे खिवेह'। तओ गुरू सीसस्स वासे खिवेइ, मुद्दाओ सरीररक्लं च करेइ। तओ सीसो स्वमासमणं दाउं भणइ —'इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं दब-गुण-पज्जवेहिं चउिबहअणुओगअणुजाणावणत्थं चेइआई वंदावेह'। तओ गुरू सीसं वामपासे ठवित्ता वहुंतियाहिं धुईहिं संघसहिओ देवे वंदइ। संतिनाह-संति-देवयाइ आराहणत्थं काउस्सग्गं करेइ। तेसि थुईओ देइ। सासणदेवयाकाउस्सग्गे य उज्जोयगरं चउकं चिन्तइ । तीसे चेव शुई देइ । तओ उज्जोयगरं भणिय, नवकारतिगं कड्रिय, सकत्थयं भणिता, पंचपर-20 मेट्टित्थवं पणिहाणदंडगं च भणति । तओ सीसो पुत्तिं पडिलेहित्ता दुवालसावत्तवंदणं दाउं भणइ -'इच्छा-कारेण तुब्मे अम्हं दब्व-गुण-पज्जवेहि अणुओगअणुजाणावणत्थं सत्तसइय नंदिकडूावणत्थं काउरसमां करावेह । तओ दुवे वि काउस्समां करेंति सत्तावीसुस्सासं, पारिता चउवीसत्थयं भणंति । तओ सीसो समासमणं दाउं भणइ - 'इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं सत्तसइयं नंदिं सुणावेह । तओ सूरी नमोक्कारतिगपुर्व उद्घट्टिओ नंदि-पुत्थियाए वासे खिवित्ता, सयमेव नंदि अणुकड्केह । अन्नो वा सीसो उद्घट्टिओ गुहपोत्तियाठइयगुहकमली उवउत्तो नंदि सुणावेइ । सीसो य मुहपोत्तियाए ठइयमुहक्कमलो जोडियकरसंपुडो एगग्गमणो उद्घट्टिओ नंदिं सुणेइ । नंदिसमत्तीए सूरी सूरिमंतेण मुद्दापुषं गंधक्लए अभिमंतेइ । तओ मूलपिडमासमीवं गुरू गंतूण पडिमाए वासक्खेवं काऊण, सूरिमंतं उद्घट्टिओ जवइ । ततो समवसरणसमीवमागम्म नंदिपडिमाचउ-कस्स वासे खिवेइ । तओ अभिमंतिय वासक्खए चउिष्कहिसिरिसमणसंघस्स देइ । तओ सीसो समासमणं दाउं भणइ - 'इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं दब-गुण-पज्जवेहिं अणुओगं अणुजाणेह' । गुरू भणइ - 'अहं एयस्स उठ दब-गुण-पज्जवेहिं स्वमासमणाणं हत्थेणं अणुओगं अणुजाणामि'। सीसो स्वमासमणं दाउं भणइ —'इच्छाकारेण ्तुब्मेहिं अम्हं दब-गुण-पज्जवेहिं अणुओगो अणुण्णाओ?'- एवं सीसेण पण्हे कए गुरू भणइ -'समासमणाणं हरशेणं सुत्थेणं अत्थेणं तदुमयेणं अणुओगो अणुण्णाओ ३। सन्मं धारणीओ, चिरं पाळणीओ, अकेसि च पवेयणिओ'- इति भणंतो वासे स्विवेइ । तओ सीसो स्वमासमणं दाउं भणइ - दुम्हाणं पवेइयं, संदिसह

<sup>- 1</sup> A बारिस 1 - 2 B वैजिस । 8 बितित ।

साहणं पवेपिन ?' । गुरू भणइ —'पवेपह' । तओ नमोकारमुक्तांतो चउिहिस सगुरुं समवसरणं पणमंतो पाउंछणं गिहय, रयहरणेण भूमिं पमिक्कितो पयिक्लणं देह । संघो य तस्स सिरे अक्लए खिवह । एवं तिकि वाराओ देह । तओ खमासमणं दाउं भणइ —'तुम्हाणं पवेहयं, संदिसह काउस्सगं करेमि ?' । गुरू भणइ —'करेह' । खमासमणं दाउं — दब-गुण-पज्जवेहिं अणुओगअणुण्णानिमित्तं करेमि काउस्सगं — उज्जायं वितय तं चेव भणइ । तओ गुरू स्रिमंतेण निसिज्जं अभिमंतेह । तओ सीसो खमासमणं दाउं भणह — ''इच्छाकारेण तुक्रमे अम्हं निसिज्जं समप्पेह'। तओ गुरू वासे मत्थए खिविय तिकंबलं निसिज्जं समप्पेह । तो निसिज्जासिहओं समवसरणं गुरुं च तिकि वाराओं पयिक्खणी करेह । तओ गुरुस्स दाहिणभुयासके स निसिज्जाए निसीयह । तओ पत्ताए लमावेलाए चंदणचित्रयाहिणकन्नस्स गुरुपरंपरागए मंतपए कहेह, तिन्नि वाराओं । एसो य स्रिमंतो भगवया बद्धमाणसामिणा सिरिगोयमसामिणो एगवीससयअक्लरप्पमाणो दिक्रो, तेण य बत्तीसिल्लोगप्पमाणो कओ । कालेण परिहायंतो परिहायंतो जाव दुप्पसहस्स अद्धुद्वसिल्लोग- । प्पमाणो भवित्सह । नय पुत्थए लिहिज्जह; आणामंगप्पसंगाओं । जित्तियमित्तो य संपयं वट्टह तित्वियस्स सयलस्स वि लग्गवेलाए दाणे इद्दलमांसो न फब्लह । अतो लग्गस्स आरेणावि पीडचउकं दायकं । इट्टलमांसे पुण चउपीदसामिणो मंतरायस्स पंच सत्त वा जहा संपदायं पयाई दायबाई ति गुरु आएसो । उवयारो एयस्स कोडिअंसतवेण साहिज्जह । तिबही इमो —

उ०नि०आ०नि०आ०नि०अ०नि०उ०इग पणिग पणेग पणिग इगमेगं। चिंतण-पढणं विकहाचाओ उहोरत्तणुट्ठाणं॥ १॥ उ०नि०आ०नि०आ०नि०उ०इगेग ति चउ इग दुग इंग पुष्ठवाचारो। सविसेसो जिणधव चत्तमंतडसयं च उस्सग्गे॥ २॥ उ०नि०आ०नि०आ०नि०उ०इगट्ट पंच सत्तेग दु इग तइयपए। उ०नि०आ०दु इग पणेगिग तुरिए पुष्ठो विही दुसुवि॥ ३॥

मोणेण सुरहिदविषय गोयमतप्परेण निस्संकं। भाणं इत्थियदंसणमंतपए सोलसायामा॥ ४॥

साहणाविही य अम्हिचय सूरिमंतकप्पे दहुवो । जओ चेव एस महप्पभावो एतोचिय एयस्साराहगो सूयगभत्तं मयगभत्तं रयस्सलाञ्चत्तमत्तं मज्जमंसासिभत्तं च परिहरइ । अमेसि साहणं उचिद्वजलकणेणावि लग्गेण एयस्स न भोयणं कप्पइ ति । तओ सीसो समासमणं दाउं भणइ —'इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं अअक्षेत्ते समप्पेह'। तओ गुरू तिक्रि अक्स्तुमुहीओ वहुंतियाओ गंधकप्पूरसिहयाओ देह । सीसो वि उवउत्तो करयलसंपुढेण गिण्हइ । जोगपट्टयं लडियं च गुरू समप्पेह ति पालिन्तयसूरी । तओ सीसो समासमणं दाउं भणइ —'इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं नामद्ववणं करेह'। तओ गुरू वासे खिवन्तो जहोचियं सूरिसह्पज्जंतं नामं तस्स करेइ ।

तओ गुरू निसिजाए उद्देह, सीसो तत्थ निसीयइ । तओ नियनिसिज्ञानिसमस्स सीसस्स अ मुहपोपि पडिलेहिज्जण तुष्ठगुणक्सावणत्थं जीयं ति काउं गुरू दुवालसावत्तवंदणं दाउं भणइ —'वक्साणं करेह'। तओ सीसो जहासचीए परिसाणुरूवं वा नंदिमाइयं वक्साणं करेइ। कए वक्साणे साहवो वंदणं दिति। ताहे सो निसिज्ञाओ उद्देह, गुरू निसिज्ञाए उविनसइ। सीसो य जाणू ठिओ मुणेइ।

<sup>1</sup> C इस । 2 पवनिषं नास्ति A ।

गुरू वि तस्स उबबूहणं काउं स्रिपयठवियसीसस्स साहुबग्गस्स साहुणीवग्गस्स य अणुसिंह देह । अणु-ओगविसज्जावणत्यं काउस्सगं दुवे वि करेंति । कारुस्स पिंडक्रमंति । तओ अविहवसावियाओ आर-चियाइअवतारणं कुवंति । तओ संघसिहओ छत्तेणं धरिज्जमाणेणं महसवेणं वसहीए जाइ । अणुण्णाया-णुओगो स्री निरुद्धं उववासं वा करेइ । जहासत्तीए संघदाणं करेइ । इत्थ संघप्या-जिणभवणद्वा-। हियाइकरणं च सावयाहियारो । भोयणे पुरओ चउिक्तयाइधारणं, आसणे य कंबलवत्थसंडपिडच्छको पुद्विपद्वो य तस्स अणुण्णाओ ।

#### § ७१. उववूहणा पुण एवं-

निजामओ भवण्णवतारणसद्धम्मजाणवत्तंमि । मोक्लपहसत्थवाहो अभाणंघाण चक्खू य ॥ १ ॥ अत्ताणाणंताणं नाहोऽनाहाण भवसत्ताणं । तेण तुमं सुपुरिस ! गरुयंगच्छभारे निउत्तोऽसि ॥ २ ॥

#### अह अणुसद्वी -

छत्तीसगुणधुराधरणधीरधवछेहिं पुरिससीहेहिं। गोयमपामुक्लेहिं जं अक्लयसोक्लमोक्लकए॥३॥ सबोत्तमफलजणयं सबोत्तमपयमिमं समुबृढं। तुमए वि तयं दढमसढबुद्धिणा धीर! धरणीयं॥४॥ न इओ वि परं परमं पयमित्थ जए वि कालदोसाओ। बोलीणेसु जिणेसुं जमिणं पवयणपयासकरं॥५॥

अभो - नाणाबिणेयवग्गाणुसारिसिरिजिणवरागमाणुगयं।
अगिलाणीएऽणुवजीवणाए विहिणा पहित्णं पि॥६॥
कायवं वक्त्वाणं जेण परत्थोक्रएहिं धीरेहिं।
आरोवियं तुमिममं नित्थरिस पयं गणहराणं॥७॥
सपरोवयारगरुयं पसत्थतित्थयरनामनिम्मवणं।
जिणभणियागमवक्त्वाणकरणिमव अन्णुगुणजणगं॥८॥
अगणियपरिस्समो तो परेसिमुवयारकरणदुष्ठ्रिलेओ।
सुंदर! दरिसिक्ज तुमं सम्मं रम्मं अरिह्थम्मं॥९॥

तहा - निर्व पि अप्पमाओ कायदो सदहा वि धीर! तुमे।

उज्जमपरे पहुंमि सीसा वि समुज्ञमंति जओ।। १०॥

वहुंतओ विहारो कायदो सबहा तहा तुमए।

हे सुंदर! दरिसण-नाण-चरणग्रुणपयरिसनिभित्तं॥ ११॥

संखित्ता वि हु मुळे जह वहुइ वित्थरेण ववंती।

उदहिं तेण वरनई तह सीखगुणेहिं बहुाहि॥ १२॥

15

28

सीयावेड बिहारं गिद्धो सहसीलयाड जो मुद्दो। सो नवरि लिंगधारी संजमसारेण निस्सारो ॥ १३ ॥ वज्रेसु बज्जणिजं निय-परपक्ले तहा विरोहं च। वायं असमाहिकरं विसरिगमुए कसाए य ॥ १४ ॥ नाणंमि दंसणंमि य चरणंमि य तीस समयसारेस । चोएड जो ठवेडं गणमप्पाणं गणहरो सो ॥ १५॥ एसा गणहरमेरा आयारत्थाण वणिणया सुत्ते। आयारविरहिया जे ते तमवस्सं विराहिति॥ १६॥ अपरिस्सावी सम्मं समदंसी होज सबकजेस । संरक्खसु चक्खुं पिव सबालबुद्धाउलं गच्छं ॥ १७ ॥ कणगतुला सममज्झे धरिया भरमविसमं जहा धरह। तुल्लगुणपुत्तजुगलगमाया वि समं जहा हवह ॥ १८॥ नियनयणं जुयलियं वा अविसेसियमेव जह तुमं वहसि। तह होज तुस्नदिही विचित्तचित्ते वि सीसगणे॥ १९॥ असं च मोक्लफलकंखिभवियसउणाण सेवणिज्ञो तं। होहिसि लद्धच्छाओ तरु व मुणिपत्तजोगेण ॥ २० ॥ ता एए बर्मुणिणो मणयं पि हु नाबमाणणीया ते। उक्खितभरवहणे परमसहाया तुह इमे जं॥ २१॥ जहा विंझगिरी आसन्न-दूरवणवत्तिहृत्थिजुहाणं। आधारभावमविसेसमेव उदहइ सद्दाणं॥ २२॥ एवं तुमं पि सुंदर! दूरं सयणेयराइसंकप्पं। मुन्तुमिमाण मुणीणं सद्याण वि हुज्ज आहारो ॥ २३ ॥ स्यणाणमस्यणाणं भूणप्पायाण स्यणरहियाण । रोगिनिरक्खरकुक्खीण बालजरजजराईणं ॥ २४ ॥ पेमहपिया व पियामहो ऽहवाऽणाहमंडवो वावि। परमोबहं भकरो सबेसि मुणीण होज तुमं॥ २५॥ तह इह दसमागिम्हे साहुणं धम्ममइपिवासाणं। परमपयपुरपहाणुगसुविहियचरियापवाइ ठिओ ॥ २६॥ संपाडिज्ञञ्जाण वि किञ्चजलं देसणापणालीए। विजयसंसग्गीण वि तुममंतेवासिणीउ त्ति ॥ २७ ॥ तह दुविहो आयरिओ इहलोए तह य होइ परलोए। इहलोए असारिणिओं परलोए फुड भणंतो य ॥ २८॥ ता भो देवाणुप्पिया परलोए हुज सम्ममायरिओ। मा होज' स-परनासी होउं इहलोयआयरिओ ॥ २९॥

<sup>1</sup> BC साहूण वि । 2 B असारणिओ; C सारणिओ । 3 A होह ।

18

15

28

तह मण-बइ-काएहिं करिंतु विष्पियसयाई तुह समणा। तेसु तुमं तु पियं चिय करिज मा विप्पियलवं ति ॥ ३० ॥ निग्गहिऊण अणक्खे अकुंणतो तह य एगपक्खिलं। साहम्मिएसु समचित्तयाइ सबेसु विद्ञा ॥ ३१ ॥ सञ्जणबंधुभावारिहं पि इक्कस्स चेव पडिबद्धं। जो अप्पाणं कुणई तओ विमृहो हु को अन्नो ॥ ३२ ॥ एवं च कीरमाणे होही तुह भुवणभूसणा कित्ती। एतो चेव य चंदं पडुच केणावि जं भणियं ॥ ३३ ॥ 'गयणंगणपरिसक्षणखंडणदुक्लाइं सहसु अणवरयं। न सुहेण हरिणलंछण! कीरइ जयपायडो अप्पा'॥ ३४॥ अविणीए सासितो कारिमकोवे वि मा हु मुंचिजा। भद्द! परिणामसुद्धिं रहस्समेसा हि सब्दथ ॥ ३५ ॥ उप्पाइयपीडाण वि परिणामवसेण गइविसेसो जं। जह गोर्व-खरय-सिद्धत्थयाण वीरं समासज्ज ॥ ३६ ॥ अइतिक्खो खेयकरो होहिसि परिभवपयं अइमिक य। परिवारंमि सुंदर! मज्झत्थो तेण होज तुमं॥ ३७॥ स-परावायनिमित्तं संभवइ जहा असीअ परिवारो। एवं पह वि ता तयणुवत्तणाए जएज तुमं ॥ ३८ ॥ अणुवत्तणाइ सेहा पायं पावंति जोग्गयं परमं। रयणं पि गुणोक्तरिसं पावइ परिकम्मणगुणेण ॥ ३९ ॥ इत्थ उ पमायखलिया पुत्रवभासेण कस्स व न होति। जो' तेऽवणेइ सम्मं गुरुत्तणं तस्स सङ्हं ति ॥ ४० ॥ को नाम सारही णं स होज जो भदवाइणों दमए। वुट्टे वि हु जो आसे दमेह तं सारहिं बिंति ॥ ४१ ॥ को नाम भणिइकुसलो वि इत्थ अबन्मुयप्पभाविम। गणहरपए पइपयं सबुवएसे खमी वृत्तुं॥ ४२॥ परमित्तियं भणामो जायह जेणुण्णई पवयणस्स । तं तं विचिंतिऊणं तुमए सयमेव कायवं ॥ ४३ ॥ सीसाणुसासणे वि हु पारद्धे अह इमं तुमं पि खणं। विणाजंतं जइपहु ! पहिट्ठचित्तो निसामेहि ॥ ४४ ॥ वजेह अप्पमत्ता अज्ञासंसरिगंमरिगविससरिसं। अजाणुषरो साह पावह वयणिज्ञमिषरेण ॥ ४५॥

<sup>1~</sup>BC गोचरचरव $^\circ$ । 2~BC जा ते। 3~ 'अहवाजिमः' इति A~ हिप्पणी। 4~B~ 'संसगमभिग $^\circ$ । 5~A~ अज्ञाणुवरिं; B~ अज्ञाणुवरिं।

थैरस्स तबस्सिस्स वि सुबहुसुयस्स वि पमाणभूयस्स । अज्ञासंसग्गीए निवडइ वयणिजवदवजं ॥ ४६॥ किं पुण तरुणो अबहुस्सुओ य अविगिद्धतवपसत्तो य। सद्दाइगुणपसत्तो न लहुइ जणजंपणं लोए ॥ ४७ ॥ एसी य मए तुम्हं मग्गमजाणाण मग्गदेसयरो। चक्खू व अचक्खूणं सुवाहिबिहुराण विज्ञो व ॥ ४८ ॥ असहायाण सहाओ भवगत्तगयाण हत्थदाया य। दिशो गुरू गुणगुरू अहं च परिमुक्तलो इपिंह ॥ ४९ ॥ एयम्मि सारणावारणाइदाणे वि नेव कुवियवं। को हि सकण्णो कोवं करिज हियकारिणि जणस्मि ॥ ५०॥ एसो तुम्हाण पहु पभूयगुणरयणसायरो धीरो। नेया एस महप्पा तुम्ह भवाडविनिवडियाणं ॥ ५१ ॥ ओमो समरायणिओ अप्पयरसुओ हव त्ति धीरमिमं। परिभविहिह मा तुन्मे गणि ति एर्णिह दढं पुज्रो ॥ ५२ ॥ मोक्खितथणो हु तुन्भे नय ततुवाओ गुरुं विणा अन्नो। ता गुणनिही इमी बिय सेवेयबी हु तुम्हाणं॥ ५३॥ ता कुलबहुनाएणं कज्जे निष्मिच्छएहि वि कहिं पि'। एयस्स पायमूलं आमरणंतं न मोत्तवं ॥ ५४ ॥ किं बहुणा भणियवे जिमियवे सवचिट्ठियवे य। होजह अईव निहुया एसो उवएससारों सि ॥ ५५ ॥ ॥ आयरियपयट्ठावणाविही समत्तो ॥ २९ ॥

§ ७२. संपयं पवितापयदावणा । सा य पविताणीपयाभिकावेण वायणायरियपयद्ववणातुष्ठा, मंतो सो चेव; नवरं संधकरणी रुग्गवेरुाए दिजाइ । सेसं सवं निसिज्जाइ तदे व ।

§ ७३. अह महत्तरापयहावणाविद्दी मणाइ। जहासतीए संवपूयापुरस्सरं पसत्थतिहि-करण-मुहुत्तनक्सत्त-जोगलमाजुत्ते दिवसे महत्तराजोगा निसिज्ञा कीरइ। तओ सिस्सिणीए कयलोयाए सरीरपक्सालणं म्
काउं जिणाययणनिवेसियसमोसरणसमीव गुरू अद्दीयसुयं सिस्सिणि वामपासे द्विता—'तुब्मे अम्हं पुषअज्ञाचंदणाइनिवेसियमहयर-पवित्तणीपयस्स अणुजाणाविणयं नंदिकहुाविणयं वासनिक्खेवं करेह ति—'
भणावितो सिस्सिणीए सिरिस वासे खिवइ। वहुंतियाहिं धुईहिं चेइआइं वंदइ, जाव अरिहाणादिश्वतभणणं। तओ 'महत्तरापयअणुजाणाविणयं काउस्सम्मं करेह' ति भणंती सत्तावीसोस्सासं काउस्सम्मं गुरूणा
सह करेइ। पारिता चउवीसत्थयं भणिता उद्धिश्चो सूरी नमोकारतिमं भणिता, 'नाणं पंचिवहं पत्ततं तं म्
जहा — आमिणिबोहियनाणं, सुयनाणं, ओहिनाणं, मणपज्ञवनाणं, केवलनाणं' ति मंगलत्वं भणिय, इमं पुण
पहवणं पद्धय — इमीसे साहुणीए महत्तरापयस्स अणुज्ञानंदी पयदृह — ति सिरिस वासे खिवेइ। तओ उविव-

20

25

सिय गंधामिमंतणं संघवासदाणं जिणचलणेसु गंधक्खेवो । तओ पढमसमासमणे — 'इच्छाकरेण तुडमे अर्ख् महत्तराप्यं अणुजाणह —' ति भणिए, गुरू भणइ—'अणुजाणामि' । बीए — 'संदिसह किं भणामि ?' गुरू आह — 'वंदित्ता पवेयह' । तइए—'तुडमेहिं अम्हं महत्तरीपयमणुण्णायं ?' गुरू आह—'अणुण्णायं । ३ स्वमासमणाणं हत्थेणं ०, 'इच्छामि अणुसिंहें ति; गुरू भणइ — नित्थारगपारगा होहि, गुरुगुणेहिं वह्नाहि । चउत्थे—'तुम्हाणं पवेइयं संदिसह साहूणं पवेएमि' । पंचमं समासमणं देइ । तओ नमोक्कारमुखरन्ती सगुरुं समवसरणं पयिक्खणी करेइ वारतिगं । छट्टे—'तुम्हाणं पवेइयं, साहूणं पवेइयं, संदिसह करेमि' ति भणिता, सत्तमे अणुण्णायमहत्तरापयथिरीकरणत्थं करेमि काउस्सग्गमिति काउस्सग्गो कीरइ । उज्जोय-चित्रणपुत्वयं काउस्सग्गं पारिता, चउवीसत्थयं भणिता, वंदिता उवित्यह । तओ पत्ताए रुग्गवेलाए संधकरणीसंघे निसिज्जइ । दुकंबला निसिज्जा य हत्थे दिज्जइ । तदुत्तरं चंदणचित्रयदाहिणकण्णाए उवज्ज्ञायमंतो दिज्जइ वारतिगं, नामद्ववणं च कीरइ । तदुत्तरं अज्जचंदणा-मिगावईण परमगुणे साहितो महत्तराए वइणीणं च गुरू अणुसिंह देइ । जहा —

उत्तममिमं पयं जिणवरेहिं लोगोत्तमेहिं पण्णत्तं। उत्तमफलसंजणयं उत्तमजणसेवियं लोए॥१॥ भण्णाण निवेसिज्जइ भण्णा गच्छन्ति पारमेयस्स । गंतुं इमस्स पारं पारं वर्षति दुक्खाणं ॥ २॥ जइ वि तुमं कुसल चिय सदृत्थ वि तहवि अम्ह अहिगारो। सिक्खादाणे तेणं देवाणुपिए! पियं भणिमो ॥ ३॥ संपत्ता इय पयविं समत्थगुणसाहणंमि गुरुययरिं। ता तीए उत्तरोत्तरबुहिकए कीरउ पयत्तो ॥ ४॥ सुत्तत्थोभयरूवे नाणे नाणोत्तिववग्गे य। सत्तिं अइकमित्ता वि उज्जमो किर तुमे किचो ॥ ५॥ सुचिरं पि तवो तवियं चिन्नं चरणं सुयं च बहपहियं। संवेगरसेण विणा विहलं जंता तदुवएसो॥ ६॥ तहा-सन्नाणाइगुणेसुं पवत्तणेणं इमाण समणीणं। सर्च पवित्तिणि चिय जह होसि तहा जइज तुमं॥ ७॥ निययगुणेहिं महर्ग्धं सियबीयाससिकलं जह कलाओ। कमसो समिल्लियंती पगई हिमहारघवलाओ ॥ ८॥ तह तुह वि तहाविहनियगुणेहिं अग्घारिहाए लोगम्मि। एयाउ समल्लीणा पयइसु धवलोज्जलगुणाओं ॥ ९॥ तम्हा निवाणपसाहगाण जोगाण साहणविहीए। सम्मं सहायिणीए होयबं सह इमाण तए॥ १०॥ तह वजसिंखला इव मंजूसा इव सुनिविडवाडी व। पायार व हविज्ञसु तुममजाणं पयत्तेणं ॥ ११ ॥

28

अनं च विदुमलया मुत्तासुत्तीओं रयणरासीओं। अइमणहराउ घारइ न केअलाओं जलहिबेला ॥ १२ ॥ किं तु जह सिप्पिणीओ मेरीओ तहा वराडियाओ वि। जलजोणि ति समता असुंदराओ वि घारेइ॥ १३॥ एवं राईसरसिट्टिपमुहपुत्तीओं पर्उरसयणाओ। बहुपिंदयपंडियाओं सवग्ग-संयणीओं जाओ य ॥ १४ ॥ मा ताओ चेव तुमं धारिज्ञसु किं तु तदियराओ वि। संजमभरवहणगुणेण जेण सद्वाओं तुल्लाओ ॥ १५॥ अबि नाम जलहिवेला ताओ धरिउं कयाइ उज्झइ वि। निषं पि तुमं तु घरिज्ञ चेव एयाओ घन्नाओ ॥ १६॥ अम्नं च द्वत्थियाणं दीणाणमणक्खराण विगलाणं। जणहिययाण निबंधवाण तह लिद्धरहियाणं ॥ १७॥ पयइनिरादेयाणं विञ्चाणविवज्ञियाण असुहाणं। असहायाण जरापरिगयाण निबुद्धियाणं च ॥ १८॥ भग्गविल्रगंगीण वि विसमावत्थगयखंडखरडाणं। इयस्वाण वि संजमगुणिकरसियाण समणीणं ॥ १९॥ गुरुणीव अंगपडिचारिंग व धावीव पियवयंसि व । हुज भगिणीव जणणीव अहव पियमाइमाया' व ॥ २० ॥ तह दढफलियमहादुमसाह व तुमं पि उचियगुणसहला। समणिजणसङ्गिसाहारणा दढं हुः कि बहुणा ॥ २१ ॥ एवमणुसासिकणं पवत्तिणिः; अज्ञियाओं अणुसासे। जह एसी तुम्ह गुरू बन्धू व पिया व माया व ॥ २२ ॥ एए वि महामुणिणो सहोयरा जेइभायरो इ सया। तुम्हं देवाणुपियाण परमवच्छल्लतल्लिच्छा ॥ २३ ॥ ता गुरुणो मुणिणो बि य मणसा वयसा तहेव काएणं। नय पडिक्छेयदा अवि य सुबहुमन्नियदाओं ॥ २४ ॥ एवं पवत्तिणी वि ह अखलियतवयणकरणओ चेव। सम्ममणुयक्तणिज्ञा न कोबणिज्ञा मणागं पि ॥ २५ ॥ क्रविया वि कहवि तुन्हं सदोसपडिवत्तिपुदमणुवेलं। खामेयवा एसा मिगावई इव नियगुरुणी ॥ २६॥ एसा सिवपुरगमणे सुपसत्था सत्थवाहिणी जं मे। एसा पमायपरचक्कपिल्लणे पडुयपडिसेणा ॥ २७॥

<sup>1</sup> A. पनर<sup>©</sup>। 2 A.C पिड्मायमाना न । निधिक ९०

. ! 28 तह निहुयं चंकमणं निहुयं हसणं पयंपियं निहुयं। सबं पि चिट्टियं निहुयमहव तुन्मेहिं कायवं॥ २८॥ बाहिं उवस्सयाओ पयं पि नेगागिणीहिं दायवं। बुद्दु जियाजुयाहि य जिण-जङ्गोहेसु गंतवं॥ २९॥

1.

तओ अणुण्णायमहत्तरापया वंदणं दाऊण पश्चक्खाणं निरुद्धाइ करेइ । सबलोगो वंदइ, थीजणो वंदणयं च देइ तीए । जिणहरे गुरूणं समोसरणे य पूरा कायवा । पवत्तिणीपए महत्तरापए य अणुण्णाप वत्थपत्ताइगहणं सयं पि तीसे काउं कप्पइ ।

## ॥ महत्तरापयट्ठावणाविही ॥ ३० ॥

§ ७४. एवं मूलगुरू सम्मत्तारोवणदिक्खाइकजाइं वक्लमाणाइं च पइट्टाईणि काऊण क्याइ आउपज्जन्तं । जाणिय, तस्सेव क्यअणुजोगाणुण्णस्स अन्नस्स वा अहियगुणस्स गणाणुण्णं करेइ । जदाह —

सुतृत्थे निम्माओ पियदहधम्मोऽणुवत्तणाकुसलो। जाईकुलसंपन्नो गंभीरो लिद्धमंतो य॥१॥ संगहुवग्गहनिरओ कयकरणो पवयणाणुरागी य। एवं विहो उभिणओ गणसामी जिणवरिंदेहिं॥२॥

तहा - गीयत्था कयकरणा कुलजा परिणामिया य गंभीरा। चिरदिक्षिवया य बुहा अज्ञा य 'पवत्तिणी भणिया॥ ३॥ एयगुणविष्पमुक्के जो देह गणं 'पवत्तिणिपयं वा। जो वि' पडिच्छह नवरं सो पावह आणमाईणि॥ ४॥

जओ - वृद्धो गणहरसहो गोयममाईहिं धीरपुरिसेहिं।
जो तं ठवइ अपत्ते जाणंतो सो महापावो॥ ५॥
एव पवत्तिणिसहो वृद्धो जो अञ्चचंदणाईहिं।
जो तं ठवइ अपत्ते जाणंतो सो महापावो॥ ६॥
लोगम्मि उद्घाहो जत्थ गुरू एरिसा तिहं सीसा।
लहयरा अन्नेसिं अणायरो होइ अगुणेसु॥ ७॥
तम्हा तित्थयराणं आराहंतो जहोइयगुणेसु।
दिज्ञ गणं गीयत्थो नाऊण पवित्तिणिपयं च॥ ८॥

§ ७५. गणाणुण्णाविही य इमो — सहितिह-करणाइएस गुरू लमासमणपुषं —'इच्छाकारेण तुन्मे अन्हं दिगाइअणुजाणावणत्थं वासनिक्खेवं करेह'— ति सीसं भाणिय, काऊण य वासक्खेवं, पुणो लमासमण- पुषं —'इच्छाकारेण तुन्मे अन्हं दिगाइअणुजाणावणियं नंदिकह्वावणियं देवे वंदावेह'— ति भाणिय वाम- पासे तं करिय, वहुंतियाहि थुईहि देवे वंदइ। तओ सीसो वंदित्ता भणइ —'इच्छाकारेण तुन्मे अन्हं दिगाइअणुजाणावणियं नंदिकह्वावणियं काउस्समां कारेह'। तओ दोवि दिगाइअणुजाणाल्यं काउस्समां करिति। तत्थ चउनीसत्थयं चितित्ता, नमोकारेण पारित्ता, चउनीसत्थयं भणिता, नमोकारितापुषं गुरू

<sup>1</sup> A गणिसामी। 2 A पवितिणी: 3 A जोव।

तदणुण्णाओं अनो वा तहाविहो अणुण्णत्थं नंदिं कड्ढूइ। सीसो उवउत्तो भावियप्पा तयत्थपरिभावणापरो सुणेइ। तयंते गुरू उवविसिय, गंधे अभिमंतिय, जिणपाए पूइय साहुमाईणं देइ। तओ वंदिता सीसो भणइ—'इच्छाकारेण तुब्ने अन्हं दिगाइ अणुजाणह'। गुरू आह—'समासमणाणं हत्थेणं इमस्स साहुस्स दिगाइ अणुनायं ३'। पुणो वंदिता भणइ—'संदिसह किं भणामो ?' गुरू आह—'वंदिता पवेयह'। तओ वंदिता भणइ—'इच्छाकारेण तुब्नेहि अन्हं दिगाइ अणुनायं। इच्छामो अणुसिंहें'। गुरू आह—'गुरू—' गुणेहिं वश्वाहि'। पुणो वंदिता भणइ—'तुम्हाणं पवेइयं, संदिसह साहुणं पवेएमि'। गुरू आह—'पवेपिहे'। तओ समासमणपुष्ठं नमोकारमुखरंतो गुरुं पयिक्षणीकरेइ। गुरू सीसे वासे खिवंतो—'गुरुगुणेहिं वश्वाहि'ति भणइ। एवं तिनि वेछा। तओ—'तुम्हाणं पवेइयं, साहूणं पवेइयं, संदिसह काउस्समंग करेमि'—ित्त भणिय दिगाइअणुण्णत्थं करेमि काउस्सगं, अनत्थूससिएणमिखाइ काउस्सगं करिय सूरिसमीवे उवविसद। सीसाइया तस्स वंदणं दिति। तओ मूलगुरू गणहरगच्छाणुसिंहें देइ। जहा—

धन्नोऽसि तुमं नायं जिणवयणं जेण सयलदुक्खहरं। तो सम्ममिमं भवया पउंजियवं सयाकालं॥ १॥ इहरा उ रिणं परमं असम्मजोगो अजोगओ अवरो। तो तह इह जइयवं जह इत्तो केवलं होइ॥ २॥ परमो य एस हेऊ केवलनाणस्स अन्नपाणीणं। मोहावणयणओ तह संवेगाइ सयभावेण ॥ ३॥ उत्तममिमं ० ....गाहा ॥ ४ ॥ घण्णाण ० ....गाहा ॥ ५ ॥ संपाविजण परमे नाणाई वुहियतायणसमत्थे। भवभयभीयाण दढं ताणं जो कुणइ सो धन्नो ॥ ६॥ अन्नाणवाहिगहिया जइवि न सम्मं इहाउरा होति। तहिब पुण भाविबज्जा तेसि अवणिति तं वाहिं॥ ७॥ ता तंसि भावविज्ञो भवदुक्खनिवीडिया तुहं एए। हंदि सरणं पवना मोएयवा पयत्तेणं ॥ ८॥ तं पुण एरिसओं बिय तहवि हु भणिओसि समयनीईए। निययावत्थासरिसं भवया निचं पि कायवं ॥ ९॥ तुब्मेहिं पि न एसो संसाराडविमहाकुडिह्नम्मि । सिद्धिपुरसत्थवाहो जत्तेण खणं पि मोत्तवो ॥ १०॥ नय पिंडकुछेयदं वयणं एयस्स णाणरासिस्स । एव गिहवासचाओ जं सफलं होइ तुम्हाणं ॥ ११ ॥ इहरा परमगुरूणं आणाभंगो निसेविओ होइ। विहला य होंति तम्मी नियमा इहलोग-परलोगा ॥ १२॥ ता कुलवहुनाएणं कज्रे निब्भिच्छिएहिं वि कहिंपि। एयस्स पायमूलं आमरणन्तं न मोत्तवं ॥ १३॥ नाणस्स होइ भागी थिरयरओ दंसणे बरित्ते य। षत्रा आवकहाए गुरुकुलबासं न मुंचंति ॥ १४ ॥

28

25

पुरं बत्थ-पत्त-सीसाइया रुद्धी गुरुआयत्ता आसि, संपयं तुज्झ वि सवं अणुण्णायमिति गुरू अणह । तन्त्री अहिणवसूरी उद्वित्त सपरिवारो मूलायरियं तिपयाहिणी काऊण वंदेइ । पवेयणे य जहा सामायारी-आगयं तवं कारिजाइ । तन्त्रो सो वि अने सीसे निष्फाएइ त्ति । जस्स गणाणुण्णा तस्संतिओ चेव दिसिवंधो कीरह । सो चेव गच्छनायगो भणइ । तस्सेव भट्टारगस्स गच्छे आणा पवत्तइ ति ।

## ॥ गणाणुण्णाविही समत्तो ॥ ३१॥

§ ७६. एवं मूळगुरू कयिकची हरिसभरनिब्भरो पर्जाताराहणं करेइ, अन्नस्स वा कारेइ । अओ तिष्टिश्चिमण्णइ — पढमं च विहियपूर्याविसेसस्स जिणविवस्स दरिसणं गिलाणो कारविज्ञह । चउिष्टहसंघं मीलिय गिलाणेण समं संघसिहओ गुरू अहिगयजिणथुईए देवे वंदेइ । तओ सिरिसंतिनाह-संतिदेवया-खेरदेवया-भवणदेवया-समत्तवेयावच्चगराणं काउस्सग्गा थुईओ य । तओ सक्कत्थय-संतित्थयभणणाणंतरं आराहणादेव10 बाए काउस्सगो, उज्जोयचउक्कचिंतणं, पारिय उज्जोयभणणं तीसे वा थुइदाणं । सा य इमा —

### यस्याः साम्निध्यतो भव्या वाञ्छितार्थप्रसाधकाः। श्रीमदाराधनादेवी विव्नवातापहाञ्स्तु वः॥१॥

तओ सूरि निसिज्जाए उवविसिय गंधे अभिमंतिय 'उत्तमहुआराहणत्थं वासनिक्खेवं करेह' चि भणिय, आराह्यसिरसि वासचंदणक्खए खिवइ । तओ बालकालाओ आरट्भ आलोयणदावणं ।

जे में जाणंति जिणा अवराहे जेसु जेसु ठाणेसु।
तेऽहं आलोएमी उविद्धें सम्भावेण ॥१॥
छउमत्थो मृढमणो कित्तियमित्तं च संभरह जीवो।
जं च न सुमरामि अहं मिच्छा में दुक्कडं तस्स ॥२॥
जं जं मणेण बद्धं असुहं वायाह भासियं जं जं।
जं जं काएण कयं मिच्छा में दुक्कडं तस्स ॥३॥
हा दुट्ठ कयं हा दुट्ठ कारियं अणुमयं पि हा दुट्ठ।
अंतोअंतो डच्झह हिययं पच्छाणुतावेणं॥४॥
जं पि सरीरं इटं कुडुंब-उवगरण-रूव-विद्याणं।
जीवोवधायजणयं संजायं तं पि निंदामि॥५॥
गहिऊण य मोकाइं जंमण-मरणेसु जाइं देहाइं।
पावेसु पवत्ताइं वोसिरियाइं मए ताइं॥६॥

इइ गाहाओ भाणिज्जइ । तओ संघलामणा —

साह य साहुणीओ सावय-साबीओ चउ विहो संघो। जे मण-वह-काए हिं आसाईओ तं पि खामेमि॥ ७॥ आयित्य उवज्झाए सीसे साह िमए कुलगणे य। जे मे कया कसाया सबे तिबिहेण खामेमि॥ ८॥ खामेमि सबजीवे सबे जीवा खमंतु मे। मिसी मे सब भूएसु वैरं मज्झं न केण ह॥ ९॥

Ħ

#### तनो - अरिहं देवो गुरुणो सुसाहुणो जिणमयं मह पमाणं। जिणपन्नतं तत्तं इय सम्मत्तं मए गहियं॥ १०॥

इइ सम्मत्तपुरस्सरं नमोक्कारितगपुवं 'करेमि भंते सामाइयं' ति वेलातिगमुचाराविज्ञइ । 'पढमें मंते महचए' इचाइवयाणि य एगेगं तिकि तिकि वेलाओ भणाविज्ञइ । जाव इचेइयाइं गाहा । 'चत्तिरि मंगलं....जाव....केवलिपक्षत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि'—इति चउसरणगमनं दुक्कडगरिहा सुक्कडाणुमोयणा य 'कारिज्ञइ । नमो समणस्स भगवओ महइ महावीरवद्धमाणसामिस्स उत्तमेष्ठे ठायमाणो पचक्साइ सबं पाणाइवायं १, सबं मुसावायं २, सबं अदिनादाणं ३, सबं मेहुणं ४, सबं परिग्गहं ५, सबं कोहं ६, माणं ५, मायं ८, लोमं ९, पिज्ञं १०, दोसं ११, कलहं १२, अन्मक्लाणं १३, अरहरई १४, पेसुनं १५, परपरिवायं १६, मायामोसं १७, मिच्छादंसणसल्लं १८ — इचेइयाइं अद्वारसपावद्वाणाइं जावजीवाए तिविहं तिविहेणं वोसिरइ । तहा तिह्वसं सउणसयणाइसंमएणं वंदणं दाऊण नमुक्कारपुवं गिलाणो अणसणं समु- "चरह, भवचरिमं पचक्साइ, तिविहं पि आहारं असणं स्वाइमं साइमं अन्नत्थणाभोगेणं ४ वोसिरामि । अणागारे पुण आइमआगारदुगम्स उच्चारणं, तं जहा — भवचरिमं निरागारं पचक्स्वामि, सबं असणं सबं लाइमं सबं साइमं अन्नत्थणाभोगेणं सहस्सागारेणं अईयं निदामि पडुप्पनं संवरेमि अणागयं पचक्सामि, अरिहंतसिक्लयं सिद्धसिक्लयं साहुसिक्लयं [सम्यग्हिष्ट] देवसिक्लयं अप्पसिक्लयं वोसिरामि ति ।

## जइ में होज पमाओ इमस्स देहस्सिमाइ वैलाए। आहारउविद्देहं तिविहं तिविहेण वोसिरियं॥

तओ संघो संतिनिमित्तं नित्थारगपारगा होहि ति भणंतो अक्खए तस्संमुहं खिवइ । 'अट्टावयंमि उसभी' इच्चाइतित्थथुई वत्तवा । 'चवणं च जम्मभूमी' इच्चाइ 'पंचानुत्तरसरणा' इच्चाइ वा थुत्तं भाणियवं । देसणा तदुववूहणा य विहेया । तहा तस्स समीवे निरंतरं 'जम्मजरामरणजले' इच्चाइ उत्तरज्झयणाणि वा मरणसमाहि-आउरपचक्खाण-महापचक्खाण-संथारय-चंदाविज्झय-भत्तपरिण्णा-चउसरणाइपइण्णगाणि वा अहिसभासियाणि सुहज्झवसाणत्थं परावित्ज्ञिति ।

इत्थ संगहगाहाओ -

संघजिणप्यवंदणउस्सरगवयसोहितयणुखमगंधा।
नवकार-सम्मसमहयवयसरणाणसणतित्थथुई॥१॥
इय पडिपुनसुबिहिणा अंते जो कुणह अणसणं धीरो।
सो कल्लाणकलावं लद्धं सिद्धिं पि पाउणह॥२॥

सावगस्सवि एवमेव । विसेसो उण सम्मत्तगाहाठाणे — अहण्णं भंते तुम्हाणं समीवे मिच्छत्ताओ पिकमामि — इचाइ सम्मत्तदंडओ पंचाणुक्याणि य भाणिज्ञंति । सत्तित्तेषु संघ-चेइय-जिणबिंब-पोत्थय- स्वस्मेषु दवविणिओगं च कारिज्ञइ । तओ सामग्गीसञ्भावे संथारयदिक्लं पिडवज्जइ ति ।

## ॥ अणसणविही समत्तो ॥ ३२ ॥

§ ७७. एवं विहिविहियपज्जंताराहणस्स लोगंतरियस्स इङ्कीए देहनीहरणं कीरइ । अओ अचित्तसंजयपा-रिट्ठाविणयाविही मण्णइ । तत्थ गामे वा नगरे वा अवर-दिक्सिणदिसाए दूरमज्झासन्ने थंडिलितिगं पेहिज्जइ । सेयसुगंभिचोक्सवत्थितिगं च भारिजाइ । तत्थेगं पत्थरिजाइ, एगं पंगुराविजाइ, एगं उवर्रि आच्छायणे

किज्जह । दिया वा राओ वा परोक्खीभूयस्स मुहं मुहुपोत्तियाए बज्झह पाणिपायंगुहुंगुलिमज्झेसु इसि फालि-जाइ । पायंगुट्टा परोप्परं बज्झंति हत्थंगुट्टा य । मयगदेहं ण्हवित्ता अवंगचोलपट्टं संथारिकडीए कीरइ, दोरेहिं बज्झह । मुहपोत्ति-चिलिमिलियाओ चिंधहं पासे ठविजाति । जया राईए परलोगो हवह तया अच्छी-निमीलणं किज्जह, अंगोवंगा समा धरिज्ञंति, मुहं झड त्ति ढिक्किज्जह होट्टमीलणेणं । नवकारो सुणाविज्जह । हत्थपायंगुहंतरेसु छेदो किज्जइ । पंचंगमिव निब्भयपासाओ कारिविज्जइ । उवउत्तेहिं पहरओ दायबो । तत्थ जे सेहा बाला अपरिणया य ते ओसारेयवा । जे पुण गीयत्था अभिरू जियनिहा उवायकुसला आसुका-रिणो महाबल-परक्रमा महासत्ता दद्धरिसा कयकरणा अपमाइणो य ते जागरंति । काइयमत्त्रयमपरिट्टवियं पासे ठिवंति । जइ उद्देइ अद्वहासं वा मुंचइ तो मत्ताओ काइयं वामहत्थेण गहाय 'मा उद्दे, बुज्झ बुज्झ गुज्झगा, मा मुज्झ' इड भणंतेहिं सिंचेयवं। तहा कलेवरं निज्जमाणं जइ वसहीए उद्देह वसही मोत्तवा। " निवेसणे पलहीए निवेसणं, साहीए घरपंतीए साही, गाममज्झे गामद्धं, गामदारे गामो, गामस्स उज्जाणस्स य अंतरा मंडलं विसयखंडं, उज्जाणे कंडं, महल्लयरं विसयखंडं, उज्जाणनिसीहियंतरे देसो, निसीहियाए शंडिले रजं मोत्तवं। तत्थ एगपासे मुहत्तं संचिक्खंति। तो जइ निसीहियाए उट्टेइ तत्थेव पडइ य, तो वसही मोत्तवा । निसीहियाए उजाणस्स य अन्तरा निवेसणं, उजाणे साही, उजाणस्स गामस्स य अन्तरे गामद्धं, गामद्दारे गामो, गाममज्झे मंडलं, साहीए कंडं, निवेसणे देसो, वसहीए पविसिय जइ पडइ रज्जं मोत्तवं। " पुणो निज्जृढो जइ बीयवेलं एइ, तो दो रजाणि, तइयाए तिन्नि, तेण परं बहुसो नि इंतो तिन्नि चैव। तहा पणयालीसमुहत्तिएस नक्सत्तेस मयस्स पदिकिदी दो दब्भमया, दसियामया वा पोत्तला कायबा। एए ते बिइज्जया इति । जइ न कीरंति तो अन्ने दो कङ्गेइ । संथारगे करिसगावारो कीरइ । तत्थ उत्तरातिगं पुणवसु-रोहिणी-विसाह त्ति छ नक्खता पणयालीसमुह्ता । पुत्तलगाणं च समीवे रओहरणं मुह्पोत्ती य ठविजाइ । तहा तीसमुहत्तिएस इको कायबो । एस ते बिइजा ति । तदकरणे एगं कडूइ । ताणि य -

अस्सिणि-कित्तिय-मिगसिर-पुस्सा मह-फग्गु-हत्थ-चित्ता य।
अणुराह-मूलसाढा सवण-धणिट्टा य भइवया॥
तह रेवइ ति एए पन्नरस हवंति तीसइमुहुत्ता ।
तहा पन्नरसमुहुत्तिएसु अभिइंमि य न कायद्यो॥
सयभिसया भरणीओ अद्दा-अस्सेस-साइ-जिट्टा य।
एए छनक्षता पन्नरसमुहुत्तसंजोगा॥

संधियगचउक्कस्स छगणमूइ-कुमारीसुत्ततंतूण य उत्तरासंगेण तिवयणेण रक्लाकरणं । तं च अपयाहिणावत्तेणं वामभुयाहिद्देणं दिक्लणसंधित्ताविदि च कायवं । दंडधरो वाणायरिओ सरावसंपुढे केसराइ
गेण्हइ, छगणचुण्णं वा । दोण्हं साहूणं कप्पतिप्पत्थमसंसद्धं पाणगं गहाय अमुगपएसे आगंतवं ति संकेयदाणं । जो उण वसहीए ठाइ तस्स मयगसंतियउच्चारपासवणस्वेलमत्तविगिचण-वसिह्वमञ्जण-तहाविहअप्सोक्षिपण-निरोवदाणं, पच्छा सबं सो करेइ । पिडस्सयाओ नीणंतिहिं पुवं पाया पच्छा सीसं नीणेयवं ।
श्वेडिले वि जत्तो गामो तत्तो सीसं कायवं । तहा उस्सग्मओ दिगंतरपरिहारेण अवर-दिक्लणदिसाए ठियं
परिद्ववणशंडिलं पमञ्जिय तत्थ केसरेहिं अद्योच्छिनधाराए विवरिओ को (१५)कायवो वाणायरिएण ।
एयस्स अईय अमुगआयरिओ अमुगउवज्याओ । संजईए उण अमुगा अईया पवित्तिणी ति दिसिबंधं
करिय, तिविहं तिविहेणं वोसिरियमेयं ति भणइ । परिद्ववियस्स वि नियसंतिष्टिं पयाहिणा न कायवा ।

25

सद्याणाओं चेव नियत्तियदं । जेणेव पहेण गया तेणेव य न नियत्तियदं । तहा चिरतणकाले अवरोप्परम-संबद्धा हत्थच उरंगुरूपमाणा समच्छेया दब्भकुसा गीयत्थो विकिरइ ति आसि । गहियसंकेयहाणे कप्पमु-जारित्ता कप्पवाणियभायणं दोरयं च तत्थेव परिद्वाविय, पच्छा नवकारतिगं भणिकण दंडयं ठविय इरियं पिंडकंता सकत्थवं भणंति, उवसम्गहरं ति थुर्च । तओ महापारिद्वावणिया परिद्ववावणियं काउत्सम्गं करेंति । उज्जोयचउकं नवकारं वा चिंतिचा पारिचा उज्जोयगरं नवकारं वा भणंति । तिविहं तिविहेणं बोसिरिओ ३ । इति भणंति । तओ खुद्दोबद्दवओहडावणियं काउस्सग्गं करिंति । उज्जोयचउकं चिंतिय पारिय चउवीसत्थयं भणंति । पच्छा बीयं कप्पं गामस्स समीवे आगंतुमुत्तारिति, कप्पवाणियं मत्तगं च परिदृवेंति । तओ पराहुत्तं पंगरिता अहारायणियकमं परिहरिता सम्मुहचेईहरे गंतुं उम्मत्थगसंकेक्षियरयहरण-मुहपोत्तीहिं गमणागमण-मालोइय इरियं पिककिमिय उप्पराहुत्तं चेइयवंदणं काउं संतिनिमित्तं अजियसंतित्थयं भणंति । तओ उम्म-त्थगवेसपरिहारेण पंगरिय, जहाविहि चेइयाइं वंदिय, वसहीए आगम्म, खंधिया तईयं कृप्पं उत्तारिति । तओ " आयरियसगासे अविहिपारिद्रावणियाए ओहडावणियं काउस्समं करेंति, उज्जोयचउक्कं नवकारं वा चितिय पारिचा उज्जोयं नवकारं वा भणंति । जं तालयमज्झे निक्खितं मंडोवगरणं तं अणाउत्तं न भवह, सेसं सबं तिप्पिजाइ । आयरिय-भत्तपचक्लाय-स्वगाइए बहुजणसंमए मए असज्झाओ स्मणं च कीरइ, न सबस्य । एस सिवविही । असिवे खमणं असज्झाओ अविहिविगिचणकाउस्सग्गो य न कीरह । तओ गिहत्थेहिं आयरणावसाओ अग्गिसकारे कए जं तस्स भोयणं रोयंतगं तं तस्सेव पत्तियाए छोढुं तिहं दिणे तत्थेव धारि- " जाइ। काग-चडय-कवोडाइयं खणं तत्थेव चितिजाइ। सेयजीवे देवगई, कसिणजीवे कुगई, अनेसु मज्झिमगई तुमं अम्हकेरपरिगाहाओ उत्तिण्णो, बन्नाणं परिगाहे संवृत्तो – इति भाणिकण अणुजाणाविज्ञह ति ।

## ॥ महापारिद्वावणियाविही समत्तो ॥ ३३ ॥

§ ७८. अणसणं च पायच्छित्तदाणपुष्ठयं दिज्जइ ति संपयं पिच्छित्तदाणिविही भण्णइ। तं च दसिवहं — आलोयणारिहं १, पिडिक्समणारिहं २, तदुभयारिहं ३, विवेगारिहं ४, उस्सम्मारिहं ५, तवारिहं ॥ ६, छेदारिहं ७, मूलारिहं ८, अणवट्टप्पारिहं ९, पारंचियारिहं १०।

तत्य आहाराइग्गहणे तहा उचार-सज्झायभूमि-चेइय-जइवंदणत्थं पीढ-फलगपचप्पणत्थं कुलगण-संघाइफज्जत्थं वा हत्थसया बाहिं निग्गमे आलोयणा गुरुपुरओ वियडणं तेणेव सुद्धो ॥ १ ॥

पडिक्रमणं मिच्छाउक्कडदाणं । तं च गुत्तिसमिइपमाए, गुरुआसायणाए, विणयभंगे, इच्छाकाराइ सामाचारीअकरणे, लहुसमुसावाय-अदिकादाण-मुच्छामु, अविहीए स्वास-खुय-जिभियवाएमु, कंदप्प-हास-वि- 28 कहा-कसाय-विसयाणुसंगेमु, सहसा अणाभोगेण वा दंसणनाणाइकप्पियसेवाए चउवीसविहाए अविराहिय-जीवस्स, तहा आमोएण वि अप्पेसु नेह-भय-सोग-वाओसाईसु य कीरइ । तत्थ लहुसमुसावाया पयला उक्षे मरुए इचाइ पनरसपया, लहुसअदिकं अणणुनविय तण-डगरु-छार-लेवाइग्रहणं, लहुसमुच्छा सिज्जायर-कप्पट्टगाईसु वसहि-संथारयठाणाइसु वा ममत्ते ॥ २ ॥

<sup>1 &</sup>quot;दंसणनाणचरित्तं, तवपवयणसमिइगुत्तिहेटं वा । साहम्मियाण वच्छक्रत्ताणेण कुलगणस्सावि ॥ १ ॥ संघरसायरियस्य य. असहस्स गिलाणबालवृद्धस्स । उदयमिगचोरसावयभयकंतारावहं वसणे ॥ २ ॥"

<sup>2 &</sup>quot;पयलाउ हेमकए, पश्चक्साणे य गमणपरियाए । समदेखसंखडीओ,खुइगपरिहारी मुहीओ ॥ १ ॥ अवसगमणे दिसासुं, एगकुळे चेव एगदच्ये य । एए सच्ये वि पया, लहुसमुसा भासणे हुंति ॥२॥" इति B आदर्शे टिप्पणी ।

सहसाणाभोगेण वा संभमभयाईहिं वा सबक्याइयारेसु उत्तरगुणाइयारेसु वा दुर्वितियाइसु वा कप्सु मीसं पच्छित्तं ॥ ३ ॥

पिंडोवसिंहसेजाई गीएण उवउत्तेण गहियं पच्छा असुद्धं ति नायं, अहवा कारुद्धाईयं अणुम्मयत्य-मियगहियं कारणगहिओवरियं वा भत्ताइ विगिर्चितो सुद्धो ॥ ४ ॥

काउस्सम्मो नावा-नइसंतार-सावजासुमिणाईसु ॥ ५ ॥ तवपच्छित्तं तु बहुवत्तवयं ति पच्छा भण्णिही ॥ ६ ॥ तवगविय-तवअसमत्थ-तवदुद्दमाइसु पंचरायाइ पज्जायच्छेदणं छेदो ॥ ७ ॥

आउद्दियाए पंचिदियवहो दप्पेण मेहुणे अदिण्णमुसापरिग्गहाणं उक्कोसा भिक्खसेवणे ओसन्नया विहारे इचाइसु मूळं; भिक्खुस्स नवमदसमावत्तीए वि मूळं चेव दिज्जइ ॥ ८ ॥

सपक्ते परपक्ते वा निरवेक्खपहारे अत्थायाण-हत्थालंबदाणाईसु य अणवष्टप्पो कीरइ । तत्थ । अत्थायाणं दबोवज्जणकारणं अट्टंगनिमित्तं, तस्स पउंजणं । हत्थालंबदाणं पुण पुररोहाइअसिवे तप्पसमण-त्थमभिचारमंतादिप्पओगो । एयं पुण पच्छित्तं उवज्झायस्सेव दिज्जइ ॥ ९ ॥

तित्थयराईणं बहुसो आसायगो रायवहगो रायमामहिसिपिडिसेवओ सपक्स-परपक्सकसायविसयप्पदुहो अनोनंकारी थीणद्वीनिद्दावंतो य पारंचियमावज्ञइ । एयं च पिच्छत्तं आयरियस्सेव दिज्ञइ । तवअणव-हृप्पो तवपारंचिओ य पढमसंघयणो चउदसपुबधरिम बोच्छिन्ना । सेसा पुण हिंग-खेत्त-काल-अणवहृप्प
गरंचिया जाव तित्थं बिहिहं ति ॥ १०॥

## तिंतिणिए चलचित्ते गाणंगणिए य दुबलचरित्ते। आयरियपारिभासी वामावहे य पिसुणे य॥

सुयज्ञ्झयणपज्ञाओ य — तिवरिसपरियायस्स आयारंगं, च उवासपरियायस्स सुयगढं, पंचवासपरियायस्स दसा-कप्प-ववहारा, अट्टवासपरियायस्स ठाण-समवाया, दसवासपरियायस्स भगवई — इचाइ; तं असंअपत्तो — आरओ वत्ती । कालअणुओगाणमपडिक्कमणे पणगं; सुतत्थमोयणमंडलीणमप्पमज्ज्ञणे पणगं । अणुओगे
अक्खाणं गुरु-अक्खिनिसेज्जाणं च अट्टावणे, वंदण-काउस्सगगाकरणे य चउगुरू । आगाढाणागाढजोगाणं सबभंगे छल्लडु-चउगुरुगा जहसंखं । देसभंगे चउगुरु-चउल्हुगा । तत्थ विग्रह्मोगे सबमंगो । एगमाणे
विग्रहं आयंबिलपाउग्गं च गिण्हइ । जोगसमत्तीए गुरुं विणा वि सयमेव विग्रह्महणकाउस्सगं करेइ ।
उस्संघट्टं वा मुंजइ ति । देसमंगो नाणनाणीणं पच्चणीययाण् निदाण् पञोसे पाढाइअंतरायकरणे य मासअहरू । पुरुषय-पट्टिया-ट्रिप्पणगाईणं पडणे कक्खाकरणे दुमांघहत्वमाहणे युक्कमरणे युक्काइअक्सरमञ्जणे पाय-

रुगणे चउरुहू । मयंतरे जहण्णाए नाणासायणाए मासल्हुं, मज्झिमाए मासगुरुं, उद्घोसाए चउरुहुं चउगुरुं वा । विसेसओ उण सुत्तासायणाए चउरुहु, अत्थासायणाए चउगुरु, विणयवंजणभंगेसु पणगं। गर्म नाणाइयारपच्छितं।

§ ८०. संकादिसु अद्वसु दंसणाइयारेसु देसओ चउगुरु, पुरिसाविक्साए पुण भिक्खुवसहोवज्झायायरियाणं मासलहु-मासगुरु-चउलहु-चउगुरुगा, सबओ मूलं। गयं दंसणाइयारपच्छितं।

§ ८१. इओ परं आवर्ति मुत्तूण सुहबोहत्थं दाणमेव लिहिज्जद — पुढिविआउते उवाऊपत्तेयवणस्सईणं संघट्टणे नि०, अगादपरितावणे पु०, गादपरितावणे ए०, उद्दवणे आं०, विगलिंदियाणंतकाइयाणं संघट्टणादिस जहासंखं पूर्वा अंवर । पंचिदियाणं पूर्ण ए० आं०उ० । कल्लाणगाणि-इत्थ संबद्धणं तदहजायथि-रोलगाईणं, दप्पओ पंचिदियउद्दवणे पंचकलाणं। दप्पो धावणवम्गणाई। आउद्दियाए मूलं। बीयसंघट्टे सिसिणिदे य नि०। उदयउल्लसंघट्टे ए०। सिचते मुहपोत्तियाए गहिए पु०। अहामलगमित्तसचित्तपृदवीए. " अंजिलिमित्तोद्गे सिकते मीसे य उद्दविए आं०। मयंतरे नि०। नाभिप्पमाणउदगप्पवेसे विधमाइणा कोसं जाव नदीगमणे य आं० । दुक्कोसं जाव नावा-उडुवाइणा नदीगमणे आं० । कोसं जाव हरियाणं भूदगअगणिवाऊणं विगलिंदियाणं पंचिदियाणं महणे कमेण उ०, आं०, उ०, पंचकछाणाणि । कीसं ओसाए मीसोदगे य गमणे पु०, कोसद्गे ए०, जोयणे आं० । सजीवदगपाणे छद्वं, जल्ल्यामोयणे गाढनइ-उत्तारणे य आं०। पईवफुसणयसंखाए आं०। कंबलिपावरणं विणा पईवफुसणे उ०, सकंबले आं०, उ०, 15 विज्ञुफुसणे नि०, अकंबले पु० । छप्पईहरनासणे पंचकल्लाणं । संनाकिमिशडणे उ० । उदउल्लबस्थसंघट्टे पु० । जलणे संघट्टिए ओसिकए य आं०। किसलयमलणे उ०। संखाईयाणं बेइंदियाणं उद्दवणे दोन्नि पंचकल्लाणाइं, उप० २०। संस्ताईयाणं तेइंदियाणं उद्दवणे तिन्नि पंचकल्लाणाइं, उ० ३०। संस्ताईयाणं चउरिंदियाणं उद्दवणे चत्तारि पंचकल्लाणाइं, ४०। जहन्न-मञ्झिम-उक्कोसेसु मुसावाय-अदिन्नादाण-परिग्गद्देसु जहासंसं ए०, आं०, उ० । मेहुणस्स चिंताए आं० । मेहुणपरिणामे उ० । रागे छट्टं। नपुंसगस्स पुरिसस्स वा वयण- अ सेवाए मूलं । अन्नोनं करणे पारंचियं । गब्भाहाण-गब्भसाडणेसु मूलं । सकाममेहुणसेवणे मूलं । करकम्मे अहमं । बहुठाणे तम्म पंचकञ्चाणं । लेवाडदबोवलित्तपत्ताइपरिवासे उ० । सुंठिमाइसुकसंनिहिभोगे उ० । षयगुलाइअल्लसंनिहिमोगे छट्टं । दिवागहिय-दिवाभुत्ताइ-सेसनिसिभत्ते अट्टमं । सुक-अल्लसंनिहिधारणे जहासंसं पु०, ए० । गयं मूलगुणपायच्छितं ।

§ ८२. आहाकम्मिए कम्मुद्देसियचरिममेयतिगे मिस्सजायअंतिममेयदुगे बायरपाहुिख्याए सपचवायपर- अगामाभिहृ लोभिष्ठे अणंतकाय-अणंतरिनिक्तन-पिहिय-साहरिय-उम्मीसापरिणयछिष्ठु गलंतकुट्ट-पाउ-याह्रद्वायगेस गुरुअचित्तपिहिए संजोयणा-इंगालेस बहुमाणाणागयिनिमित्ते य उ० । कम्मोद्देसिय-आइममेए मीसजायपदमभेदे धाईपिंडे दूईपिंडे अईयनिमित्ते आजीवणापिंडे वणीमगपिंडे बादरचिगिच्छाए कोहमाणपिंडेस संबंधिसंथवकरणे विज्ञामन्तचुण्णजोगपिंडेस प्यासकरणे दुविहे दबकीए आयभावकीए लोइय-पामिचपरियट्टिए निपचवायपरग्गामाभिह्डे पिहिओब्मिक्ते कवाडोब्भिक्ते उिकट्टमालोह्डे अच्छि- अज्ञाणिसिट्टेस पुरोकम्म-पच्छाकम्मेस गरिह्यमिक्सए संसत्तमिक्सए पत्त्रयअणंतरिनिक्सत्तपिह्यसाहरिय-उम्मीसापरिणयछिष्ठिएस बालवुष्ठुइदायगदुडे पमाणोल्लंघणे सधूमे अकारणभोयणे य आं०। अब्भवपूरग-अंतिममेयदुगे कडमेयचउक्ते भत्तपाणपूर्इए मायापिंडे अणंतकायपरंपरिनिक्सत्तपिहियाइस मीस-अणंत-अणंतरिनिक्सताइस य ए०। ओहोद्देसिए उिद्देहमेयचउक्ते उवगरणपूर्इए चिरट्टिवए पायडकरणे लोगोत्तर-

<sup>1</sup> B C धिरोक्तिगाईण । विधि - १९

15

20

परिविद्यपामिश्चे परभावकीए सम्गामामिहडे दहरोबिमने जहनमालोहडे पदमब्भवपूरगे सुहुमविगिष्काय गुणसंथवकरणे मीसकहमेण लवणसेडियाइणा य मिक्सए पिट्टाइमिक्सए कत्तगलोढगविरोकगिपंजगदावगेड पत्तेयपरंपरद्ववियाइसु मीसाणंतरद्ववियाइसु य पु०। इत्तरद्विय सुहुमपाहुडियाए सिसिणिद्धे ससरक्समिक्सए मीसपरंपरद्ववियाइसु पत्तेयाणंतबीयद्ववियाइसु य नि०। मूलकम्मे मूलं।

· § ८३. विसेसओ पुण पिंडदोसपायच्छित्तं पिंडालोयणाविहाणाओ नेयं । तं चेमं --

कयपवयणप्पणामो सत्तास्रीसाइं पिंडदोसाणं। बोच्छं पायच्छित्तं कमेण जीयाणुसारेणं ॥ १ ॥ पणगं तह मासलहं मासगुरुं चउलहुं च चउगुरुयं। सण्णाओ नि॰पु॰ए॰आ॰उ॰ जोगओ जाण कछाणं ॥ २ ॥ सोलस उग्गमदोसा सोलस उप्पायणाइ दोसाओ। दस एसणाइ दोसा संजोयणमाइ पंचेव ॥ ३॥ आहाकम्मे चउगुरुं दुविहं उद्देसियं वियाणाहि। ओहविभागेहिं तर्हि मासलह ओहनिदेसो॥ ४॥ बारसविहं विभागे चह उदिहं कडं च कम्मं च। उद्देस-समुद्देसा देससमा देसभेएणं ॥ ५ ॥ चउभेए उदिहे लहुमासो अह चउविहंमि कडे। गुरुमासो चउलहुयं कम्मुद्देसे य नायवं ॥ ६॥ कम्मसमुद्देसाइसु तिसु चउगुरुयं भणंति समयण्णू । वुविहं तु पूइकम्मं उवगरणे भत्तपाणे वा ॥ ७ ॥ उवगरणपूरमासलहु मासगुरु भत्तपाणपूर्हिमः। जावंतिय-जइ-पासंडि-मीसजायं भवे तिविहं ॥ ८॥ जावंतिमीस चउलहु चउगुरु पासंडि-सपरमीसंमि'। चिर-इत्तरभेएणं निदिद्धा ठावणा दुविहा ॥ ९ ॥ चिरठविए लहुमासो इत्तरठवियंमि देसियं पणगं । पाहुडिया विहु दुविहा बायर-सुहुमप्पयारेहिं॥ १०॥ बायरपाहु डियाए चउगुरु सुहुमाई पावए पणगं । पागड-पयासकरणं ति बिंति पाओयरं दुविहं ॥ ११ ॥ मासलह पयडकरणे पगासकरणे य चउलहं लहुई । अप्प-पर-दव-भावेहिं चउ विहं कीयमाहंसु ॥ १२॥ अप्पपरद्वकीए सभावकीए य होइ चउलहुयं। परभावकीए पुण मासल्हं पावए समणो ॥ १३॥ अह लोउत्तर-लोइयभेएणं दुविहमाहु पामिनं। लोउत्तरि मासलह चडलहुयं लोइए इवइं ॥ १४॥ परियद्यि पि दुविहं लोउसर-लोइयप्पयारेहिं। लोउत्तरि मासलह चडलहयं लोडए होड" ॥ १५॥

28

25

अभिइडम्रुत्तं दुविहं सगाम-परगामभेषओ तत्थ । चरमं सपबवायं अपबवायं च इय तुविहं ॥ १६ ॥ सप्पन्नवायपरगामआहर्डे चउग्रहं लहर साहू। निषयवायपरगामआहर्ड चउलहुं जाण ॥ १७ ॥ मासलहू सग्गामाहडंमि" तिबिहं च होइ उन्मिन्नं। जउ-छगणाइबिलिन्तु भिन्नं तह दहरूविभन्नं ॥ १८॥ तह य कवाङ्गिक्षं छहुमासी तत्थ दहरूविभन्ने। चउल्हुयं सेसदुगे" तिविहं मालोइडं तु भवे॥ १९॥ उक्किट्ट-मज्झिम-जङ्गणभेयओ तत्थ चउलहुकिहे। लहुमासी य जहने गुरुमासी मजिझमे जाण" ॥ २०॥ सामि-प्पष्ट-तेणकए तिविहे विद्व चउलहं तु अच्छि छे। साहारण-चोल्लग-जरुभेयओ तिविहमणिसिट्टं ॥ २१ ॥ तिविद्दे वि तत्थ चढलहु तत्तो अज्झोयरं वियणाहि। जावंतिय-जइ-पासंडिमीसभेएण तिविकप्पं ॥ २२ ॥ मासलह पदमभेए मासगुरुं जाण चरमभेयदुगे"। इय उरगमदोसाणं पायिकछत्तं मए बुत्तं ॥ २३॥-दारं। धाईउ पंचलीराइमेयओ चउलहुं तु तर्पिटे'। चउलहु दूईपिंके सगाम-परगामिभभ्रमि ।। २४॥ तिबिहं निमित्तपिंडं तिकालभेएण तत्थ तीयंमि। चउलहु अह चउगुरुयं अणागए वद्दमाणे ये ॥ २५॥ जाइ-कुल-सिप्प-गण-कम्मभेयओ पंचहा विणिदिहो। आजीवणाइपिंडो पच्छित्तं तत्थ चउलहुया ॥ २६॥ चउलहु वणीमगर्पिडे तिगिच्छपिंडं दुहा भणन्ति जिणा। बायर-सुहुमं च तहा चउलहु बायरचिंगिच्छाए॥ २७॥ सुहुमाए मासलहू चउलहुया कोह नगणिपेंडेसु । मायाए मासगुरू चउगुरु तह लोभपिंडंमि' ॥ २८॥ पुर्वि-पच्छासंथवमाद्व दुहा पदममित्थ गुणधुणणे। मासलहु तत्थ बीयं संबंधे तत्थ चउलहुयं "॥ २९॥ विजा' मंते' चुण्णे' जोगे' चउसु वि लहेइ चउलहुयं। मूलं च मूलकम्मे उप्पायणदोसपिकछत्तं ॥ ३०॥ - दारं। संकियदोससमाणं आवज्रह संकियंमि पव्छितं। दुविहं मक्खियमुत्तं सबिताचित्तभेएणं ॥ ३१॥ भूदगवणमिक्खयमिइ तिविहं सचित्तमिक्खयं बिति। पुढवीमिक्खियमित्थं चउविहं बिंति गीयत्था ॥ ६२॥

<sup>1 &#</sup>x27;वर्दरी महामध्यां क्रियन्थनसपः ।' इति हिप्तणी ।

15

24

25

ससरक्खमिक्वयं तह सेडिय-ओसाइमिक्खयं चेव। निम्मीस-मीसकदममिक्खयमिइ पुढिवमिक्खियं चउहा ॥ ३३ ॥ तत्थ क्रमेणं पणगं लहुमासो चउलहू य मासलहू। दगमिक्खयं पि चउहा पच्छाकम्मं पुरोकम्मं ॥ ३४॥ ससिणिद्धं उदउछं चउलहु चउलहु य पणग लहुमासा। वणमिक्खयं तु दुविहं पत्तेयाणंतभेएणं ॥ ३५॥ उक्ट-पिट्ट-कुक्सैंभेया पत्तेयमिक्खयं तिबिहं। तिविहे विहु लहुमासो गुरुमासोऽणंतमिक्वयए ॥ ३६॥ गरहियइयरेहिं अचित्तमिक्खयं दुविहमाहु साहुवरा। गरहियअचित्तमिक्वयदोसेणं लहह चउलह्यं॥ ३७॥ अगरिहसंसत्तअचित्तमिक्षयंमि वि लहेह चउलह्यं। निक्लित्तं पुढवाइसु अणंतर-परंपरं ति दुहा ॥ ३८ ॥ ठबिए सचित्तभू-दग-सिहि-पवण-परित्तवणस्सइ-तसेस्र। चउलहय-मासलहया अणंतर-परंपरेसु कमा ॥ ३९ ॥ अइरपरंपरठविए मीसेसु य तेसु मासलहु-पणगा। अहरपरंपरठविए पणगं पत्तेयणंतबीएस ॥ ४०॥ सचित्तणंतकाए अणंतर-परंपरेण निक्खिते। चउगुरु मासगुरु कमा मीसे गुरुमास पणगाई ॥ ४१ ॥ तह गुरुअचित्तपिहियं सचित्तपिहियं च मीसपिहियं च। पिहियं तिहा अभिहियं चउगुरुयमचित्तगुरुपिहिए॥ ४२॥ पिहिए सचित्तभू-दग-सिहि-पवण-परित्तवणसइ-तसेहिं। चउलहय-मासलहया अणंतर-परंपरेहिं कमा ॥ ४३ ॥ अइरपरंपरिष्हिए मीसेहिं य तेहिं मासलहु पणगा। अइरपरंपरपिहिए पणगं पत्तेयणंतबीएहिं॥ ४४॥ सचित्तअणंतेणं अणंतरपरंपरेण पिहियंमि। चउगुरु-मासगुरु कमा मीसेणं मासगुरु पणगां ॥ ४५ ॥ साहरिए' सजियभू-दग-सिहि-पवण-परित्तवणसङ-तसेस् । चउलद्वय-मासलद्वया अणंतर-परंपरपरेण कमा ॥ ४६ ॥ अइरतिरोसाहरिए मीसेसु उ तेसु मासलहु पणगा। अइरतिरोसाहरिए पणगं पत्तेयणंतबीएस ॥ ४७॥ सचित्तअणंतेसुं अणंतर-परंपरेण साहरिए। चउगुरु मासगुरु कमा मीसेसुं मासगुरु पणगा ॥ ४८ ॥

<sup>\* &#</sup>x27;उत्कृष्टं कालिंगाम्रवाञ्चंक्यायीनां श्वकृणीकृतानि खंडानि अम्लिकापत्रसमुदायो वा उद्सलखण्डितसैर्भक्षितं पिष्टं अमनंदुलकोदादि ।'-इति A B टिप्पणी ।

<sup>1</sup> प्रथिन्यादिषु । 2 'संहतदोष अतिक्षिप्तसमानयोग्यत्वाच मेदाख्यानम्'-इति B क्रिप्पणी ।

चउगुरु अचित्तगुरु साहरिए' अह दायग ति थेराई। येर-पहु-पंड-वेबिर-जरियंघइत्त-मत्त-उम्मत्ते ॥ ४९ ॥ छिन्नकरचरणगुद्दिणिनियलंदुयबद्धबालवच्छाए। खंडइ पीसइ मुंजइ जिमइ विरोलइ दलइ सजियं ॥ ५०॥ ठवइ बर्लि ओयत्तइ पिढराइ तिहा सपबवाया जा। साहारणचोरियगं देइ परकं परहं वा ॥ ५१ ॥ दितेसु एसु चउलहु चउगुरु पगलंतपाउयारूढे। कत्तइ लोढइ पिंजइ विक्खिणइ' पमइए य मासलहू ॥ ५२॥ छक्कायवरगहतथा समणहा णिक्सिवित्त ते चेव। घटंती गाहंती आरंभंतीह सद्वाणं ॥ ५३॥ भु-जल-सिहि-पबण-परित्तघदृणागाढगाढपरियावे। उद्देवणे वि य कमसो पणगं लहु-गुरुयमाँस-चउलहुया ॥ ५४॥ लहुमासाई चउगुरु अंतं विगलेसु तह अणंतवणे। पंचिंदिएस गुरुमासाइ जाव कल्लाणगं एगं ॥ ५५ ॥ एगाइ दसंतेसुं एगाइ दसंतयं सपिच्छत्तं। तेण परं दसगं विय बहुएसु वि सगल-विगछेसु ॥ ५६॥ पुढवाइ जिउम्मीसे चउलहु पणगं च बीयउम्मीसे। मिस्सपुढवाइ मीसे मासलहुं पावए साहू॥ ५७॥ चउग्रह सचित्तअणंतमीसिए मिस्सणंतओम्मीसे। मासगुरु दुविहं पुण अपरिणयं दब-भावेहिं॥ ५८॥ ओहेण दइ भावापरिणयभेएसु दुसु वि चउ लहुयं। दबापरिणमिए पुण जं नाणत्तं तयं सुणह ॥ ५९ ॥ अपरिणयंमि छकाएं चउल्हु पणगं च बीयअपरिणए। मीसछक्कायापरिणयदोसे लहुमासमाहंस् ॥ ६०॥ सिबल्णंतकाए अपरिणए चउगुरू मुणेयवं। मीसाणंत अपरिणए ग्रहमासी भासिओ ग्रहणा ॥ ६१ ॥ चउलहुयं लहइ मुणी लित्ते दहिमाइ लित्तकरमत्ते'। छित्रयमिह<sup>®</sup> पुढवाइसु अणंतर-परंपरं ति दुहा ॥ ६२ ॥ छिषुयसचित्तभू-दग-सिहि-पवण-परित्तवणसइ-तसेसु। चडलहुय-मासलहुया अणंतर-परंपरेसु कमा ॥ ६३ ॥ अहर्र-तिरोछिश्चियए मीसेसु य तेसु मासलहु पणगा। अहर-तिरोछडियए पणगं पत्तेयणंतबीएस ॥ ६४॥

<sup>1</sup> A विक्सिणिइ। 2 'खस्थानमेवाह। 3 मासशब्दः प्रत्येकं अभिसम्बध्यते। 4 अनेनोहेसेनान्येष्मि प्रायश्चित्तस्थानेष्ययमेव न्यायः। 5 अत्रापि संहतदोषका मेदाख्यानम्। इति B टिप्पणी। 6 A चउगुणै। 7 गृशमाणे। 8 श्वप्तसम्भीकं पदं। 9 गृशमाणे। 10 अचिर इति साक्षात्, तिर इति परेपरं।

सिचलणंतकाए अणंतर-परंपरेण छिड्डियए। चउगुरु-मासगुरु कमा मीसे गुरुमासपणगाई' ।। १५ ॥ - दारं। इय एसणदोसाणं पायचिछतं निरुवियं इतो । संजोयणाइ चउगुरू अइप्पमाणंमि चउलहुर्य ॥ ६६ ॥ इंगाछे चउगुरुया बउलह धुमें अकारणाहारे । घासेसणदोसाणं इय पायच्छित्तमक्लायं ॥ ६७॥ जं जीयदाणसुत्तं एयं पायं पमायसहियस्स । इत्तोचिय ठाणंतरमेगं यदिज दप्पवओ ॥ ६८॥ आउद्दियाह ठाणंतरं च सद्वाणमेव वा दिजा। कप्पेण पडिक्रमणं ततु भयमिह वा विणिहिद्धं॥ ६९॥ आलोयणकालंमि वि संकेस-विसोहिभावओ नाउं। हीणं वा अहियं वा तम्मत्तं वावि दिज्ञाहि ॥ ७० ॥ पिचछत्तऊण अहियप्पयाणहेउं च इतथ दबाई। अलमित्थ वित्थरेणं सुत्ताओ चेव जाणिजा ॥ ७१ ॥ इय पच्छित्तविहाणं जीयाओ पिंडदोससंबद्धं। जिणपहसूरीहिं इमं उद्धरियं आयसरणत्थं ॥ ७२ ॥ जं किंचि इत्थणुचियं अन्नाणाओ मए समक्लायं। तं मह काऊण दयं गुरुणो सोहित गीयत्था ॥ ७३ ॥ ॥ इति पिंडालोयणाविहाणं नाम पयरणं समत्तं ॥

१८४. सेज्ञायरिंदे आं० । मयंतरे पु० । पमाएण कालद्वाणातीए कए नि०, पमायओ तब्मोगे नि०, अल्ला उ० । उवओगस्स अकरणे अविहिणा वा करणे पु०, अहवा नि०, अहवा सज्झाय १२५ । उवओगमकाऊण समत्तपाणिवहरणे आं० । गोयरचिरयअपिडिक्कमणे पु० । काइयम्मीअप्पमज्जणे य नि० । सुत्तपोरिसिं अत्थपोरिसिं वा न करेइ पु०, तदुभयं न करेइ उ० । हिरयकायं पमद्द पु० । झुसिरतणं सेवए पु० । निक्कारणदुप्पिडिलेहियदूसपंचगं, अझुसिरतणपंचगं नम्मपंचगं पुत्थयपंचगं अपिडिलेहियदूसपंचगं च में सेवए कमेण नि० नि० नि० आं० ए० । गमणियापिरभोगे अचक्तुजिसए वा दिणसंघाए पु० । सुत्तोच्चारअसणाइपिरेट्टपं अविहिणा परिडवइ, गिहिपचक्तं अगुत्तं मासइ भुंबइ म, पिडिमानियंदे खेलमङ्गं धारेइ, गिलाणं न पिडिजागरइ, अकाले सागारियहत्थेणं वा अंगं मद्दावेद मक्साएइ वा, उत्संघटसंथारए चडइ, नम्मगाइ झुसिरं पिरेभुंजइ, दारदेसे पवेस-निमामम्भिं न पमज्जह, सज्झायमकाख्या भुंजइ, अवेलाए उचारम्भिं गच्छइ, सागारियस्स पिच्छंतस्स काइयसन्नाइ वोसिरइ — सबत्य पु० । अपारिए भत्तं भुंजइ दवं वा पिबइ पु०, अथवा सज्झाय १२५ । उवणकुलेस व्यापुच्छाए पिबसइ ए० । इत्य-त्यकहासु उ०, देस-मत्तकहासु आं० । कोह-माण-मायाकरणे आं०, लोभकरणे उ० । अण्लुजाए संधारए खारोहइ आं० । मयंतरे पु० । संनिद्दिपरिभोगे आं० । कालवेलाए उदगपाणे पायधोवणे य आं० । अविहिदेववंदणे सवहाअवंदणे वा छ० । मकंतरे देविगहे देवावंदणे पु० । पुप्फल्ल्बंगाइमक्त्रणे उ० । निसिक्को सक्णाए च उ० ।

<sup>1 &#</sup>x27;इतः संयोक्तनवदिक्षणां प्राथिकत्तमित्वर्थः ।' इति B दिशासी । 2 A जास्ति 'नाम प्रयहणं'।

दिशासयणे उ० । वियहपाणे उ० । पक्लाइरित्तं चाउम्मासाइरित्तं वा कोवं परिवासेष्ठ उ० । दिणअप्प-हिलेहिय-अप्पमिजायथंडिक्ट वीसिरइ उ०। श्रंडिल्ल करणे सज्झाय ५०। गुरुणो अणास्रोइए भत्तपाणे सज्झायअकरणे गुरुपायसंघट्टणे उ० । पक्लिए विसेसतवं अकरिताणं खुबुय-थविर-भिक्ख-उबज्जाय-सरीणं जहसंसं नि० पु० ए० आं० उ० । चाउम्मासिए पु० ए० आं० उ० छद्राणि । संबच्छरिए ए० आं० उ० छट्ट-अहमाणि । निहापमाएण एगम्मि काउस्सामी वंदणए वा, गुरुणो पच्छाकए पूर्व पारिए भागे वा. आलस्सेण सबहा अकए वा नि०, दोसु पु०, तिसु ए०, सबेसु आं०। सबावस्सयअकरणे उ०। कत्तियचउमासयपारणए अन्नत्थ अविहरंताणं आं० । खुरेण लोयं कारेइ पु०, कत्तरीए ए० । दीहद्वाण-पडिबन्ने गिलाणकप्पावसाणे वरिसारंमं विणा सबोवहिधोवणे, पमाएण पउणपहरे मत्तगअपिकलेहणे, तहा चउम्मासिय-संवच्छरिएस सुद्धस्स वि पंचकल्लाणं । कओववासस्स पढम-पच्छिमपोरिसीस प्रतगअपिहलेहणे पिंडलेहणाकाले य फिडिए अहमयकरणे य एगकछाणं । सह-रूव-रस-फिरसेस दोसे आं०. रागे उ०। ॥ गंधे राग-दोसेसु पु०। मयंतरे सह-रूव-रस-गंधेसु रागे आं०, दोसे उ०। फासे राग-दोसेसु पु०। अचि-त्तर्वदणाइगंधम्बाणे पु०। अवग्गहाओ अद्भुद्धहत्थप्पमाणाओ मुहणंतए फिडिए नि०। रयहरणे उ०। नवरमवग्गहो इत्थ हत्थप्पमाणो । मुहणंतए नासिए उ० । रयहरणे छट्टं । मुहपोत्तियं विणा भासणे नि० । उवही जहणाइभेया तिविहो - महपोत्ती केसरिया गुच्छओ पायठवणं ति जहन्नो । पडला रयत्ताणं पत्ता-बंधो चोलपट्टो मत्तओ रयहरणं ति मज्ज्ञिमो । पत्तं तिन्नि कप्पा य ति उक्कोसो । एस ओहिओ उवही । 15 ओवगाहिओ पुण जहन्नो पीढनिसिजादंडउंछणाई । मज्झिमो वासत्ताणपणगं, दंडपणगं, मत्तगतिगं, चन्म-तिगं, संथारुत्तरपट्टो इचाई । उक्कोसो अक्स्वा पुरुषगपणगं इचाई । ओहिओवग्गहिए जहन्नओविहिम्मि वि चुबलदे अप्पडिलेहिए वा नि०। मज्झिमे पु०। उक्किंद्व ए०। सबोवहिम्मि पुण आं०। जहने उवहिम्मि नासिए. वरिसारंसं विणा धोविए उ०। गमिऊणं गुरुणो अणिवेदिए य ए०। मजिझमे आं०। उक्किट्रे उ०। आयरियाईहिं अदिनं जहनमुनिं धारयंतस्स भंजतस्स वा गुरुमणापुच्छिय अनेसिं दितस्स य ए०। " मिन्समे आं । उक्किट्टे उ० । सबोविहिम्मि नासियाइगमेस छट्टं । ओसन्नपद्मावियस्स ओसन्नया विहारिस्स इत्थी-तिरिच्छीमेहणसेविणो य मूलं। सावज्ञस्विणे काउस्सग्गे उज्जोयगरचउक्कचितणं। माणस-तिरिक्ख-जोणीए पिडमाए य पुग्गरूनिसग्गाइमेहुणसुविणे पुण उज्जोयचउकं नमोकारो य चितिज्जह । मयंतरेण सागरवरगंभीरा जाव । सुमिणे राइभीयणे उ० । निकारणं धावणे डेवणे, समसीसियागमणे, जमलियजाणे, **चंउरंग-सारि-ज्याइकीलाए, इंदजाल-गोलयाखिल्लणे,** समस्सा-पहेलियाईस उक्कृद्वीए गीए सिठियस**हे मोर-** अ अरहहाइ जीवाजीवरुए, सुइमाइलोहनासे उ० । उविबद्धए पिडकमणे आं० । दगमहियागमणे आं० । बाबारे आं । तसपायाइभंगे आं । अपिकलेहियठवणायरियपुरओ अणुट्टाणकरणे पु । इत्थीए अवस्य-फासे आं । वत्यप्फासे नि । अंगसंघट्टे नि । वत्यसंघट्टे अवह्वयणे य सज्झाय १०० । आवस्सिया-निसीहिया अकरणे दंडगअप्पडिलेहणे समिइगुत्तिविराहणे गुणवंतनिंदणे नि०। वासावासमाहियं पीढकल-गाइ न समप्पेइ पु० । बरिसंतसमाणियमत्तादिपरिभोगे आं० । रुक्खपरिद्वावणे पु० । सिणिद्धपरिद्वावणे अ उ०। रयहरणस्स अपडिलेहणे पु०। मुहपोत्तीयाए नि०। दोरए पत्तबंधे तेप्पणए मुहणंतर य सरिष् उ० । गंतीजोयणगमणे गमणियाजोयणपरिभोगे जोयणमचक्खुबिसए उ० । आभोगेणं जोयणमित्रे गंतीगमणे छट्टं हुद्वाणं । गमणागमणं न आलोएइ, इरियावहियं न पडिक्रमइ, वियाखवेलाए पाणगं न पन-क्लाइ, उचारपासवणकालभूमीओ एगरसं न पडिलेहड नि० । सीसदवारियं करेड प्० । गरूलपर्क्सं पाउँ-णइ उ० । एगओ दह्नो वा कप्पअंचला संधारोनिया गरुलपन्सं । बोडिय-खुड्रयाणं व उत्तरासंगे उ० । अ चौलपह्यकच्छादाणे उ०। चउप्फलं मुक्कं वा कप्पं संघे करेड ५०। दो वि बाहाओ छायंतो संजापा-

उरणेणं पाउणइ आं०। गिहिलिंग-अन्नतित्थयिलंगकप्पकरणे मूळं। ओगुट्टिं चउफलकप्पं वा हत्थो-स्वित्तदंडएण वा सिरे कप्पं करेइ पु०। उत्तरासंगं न करेइ, अचित्तं लसुणं भक्खेइ, तण्णयाइ उम्मोप्द् पु०। गंठिसिहयं नासेइ उ०। कप्पं न पिबइ उ०। सित सामत्थे अहिम-चउद्दिस-नाणपंचमीसु चउत्थं न करेइ उ०। वत्थधोवणियाए पइकप्पं नि०। पमाएण पचक्खाणअग्गहणे पु०। वाणमंतराइ-पिंडिमाको ऊहलपलोयणे पु०। इत्थियालोयणे ए०। दंडरिहयगमणे उ०। निसागमणे सोवाणहे कोस-दुगप्पमाणे आं०। अणुवाणहे नि०।

सिया एगइओ लर्द्धं विविहं पाणभोयणं। भद्दगं भद्दगं भुका विवण्णं विरसमाहरे॥ इचेवं मंडलीवंचणे उ०। गयं उत्तरगुणाइयारपच्छितं॥ \*॥ समत्तं च चारित्ताइयारपच्छितं॥

\$८५. उववासभंगे आं० २, नि० ३, ए० ४, पु० ५ । सज्झायसहस्सदुगं, नवगारसहस्समेगं । आयं" बिरुमंगे आं० २, नि० ३, पु० ४ । निश्चिगइयभंगे पु० २ । एकासणाइभंगे तदिहयपचक्साणं देयं ।
गंठिसहियाइभंगे दबाइअभिगाहभंगे वा संस्थाए पु० । तवं कुणंताणं निंदाअंतरायाइकरणे पु० ।

§ ८६. इयाणि जोगवाहीणं अन्नाणपमायदोसां जहुत्ताणुट्टाणे अकए पायच्छित्तं मण्णइ — उस्संघटं भुंजइ उ० । लेवाडयदबोवलित्तस्स पत्ताइणो परिवासे उ० । आहाकम्मियपरिभोगे उ० । सिन्निहिपरिभोगे उ० । अकालसन्नाए उ० । थंडिले न पडिलेहेइ उ० । अपडिलेहियथंडिले उहुं करेइ उ० । असंखडं करेइ उ० । कोह-माण-माया-लोभेसु उ० । पंचसु वएसु उ० । अन्भक्ष्वाण-पेसुन-परपरिवाएसु उ० । पुत्थयं भूमीए पाडेइ, कक्ष्वाए करेइ, दुगांघहत्थेहिं लेइ, धुकाहिं भरेइ, एवमाइसु उ० । रयहरणे चोल-पट्टए य उम्माहाओ फिडिए उ० । उन्मो न पडिक्रमइ, वेरित्तयं न करेइ उ० । कवाडं किडियं वा अपभित्नायं उग्घाडेइ पु० । कालस्स न पडिक्रमइ, गोयरचरियं न पडिक्रमइ, आवस्सियं निसीहियं वा न करेइ नि० । छप्पयाओ संघट्टेइ अणागाढं पु०, गाढासु ए० । ओहियं न पडिलेहेइ उ० । उद्देस-समुद्देस-अणुक्ता-भोयण-पडिक्रमणभूमीओ न पमजेइ उ० । ग्यं त्वाइयारपिच्छतं ।

§ ८७. तबोणुद्वाणाइसु विरियगूहणे एगासणदुगं । गयं विरियाइयारपिछत्तं ।

§ ८८. इत्थ य छेयाइ असद्हओ मिउणो परियायगिवयस्स गच्छाहिवइणो आयरियस्स कुलगणसंघाहि-वर्इणं च छेय-मूल-अणवट्टप-पारंचियमिव आवन्नाणं जीयववहारेण तवं चिय दिजाइ।

\$ ८९. भणियं साहुपायच्छितं । संपयं आयरणाए किंचि विसेसी भण्णइ — साहु-साहुणीणं राईभत्तविरइमंगे असणे पंचिव मेया नि० पु० ए० आं० उ० पंचगुणा । साइमे ते चडम्गुणा । साइमे तिगुणा ।
पाणे दुगुणा । सुक्सिन्हिहीए उ० २, अल्लसिन्हिहीए उ० ४ । सिचत्तमोयणे कुरुडुयाईए उ० ३ ।
अप्पडित्यभक्त्रणे उ० ४ । दुप्पडलभक्त्रणे उ० २ । कारणओ आहाकम्मगाहणे ते पंच वि पंचगुणा ।
निकारणे तिहं पंचिव वीसगुणा । आहाकडकीयगडाइदोसासेवणेसु उ० ३ । अकालचारित्तणे कारणओ
उ० ४ । निकारणओ ते वि दुगुणा । अकालसन्नाकरणे उ० २ । श्रंडिलउवहीणमपिडलेहणे उ० ३ ।
असिहअपमज्जणे कज्जगाईणं अणुद्धरणे अविहिपरिट्टवणे उ० ३ । जिण-पुत्थय-गुरुपमुहाणं आसायणाए
उ० ४ । अवरोप्परं वायाकलहे ते पंच । दंडादंडीए दस । उद्दवणे मूलं । पहारे जणनाए ते पंचवीसगुणा । सागारियदिद्दीए आहारनीहारं करिते उ० ४ । निदियकुलेसु आहाराइगिण्डितस्स उ० ४ ।
सूयगमचं पढमगब्मूसुगमचं गिण्हंतस्स उ० २ । गणमेयं करितस्स उ० ४ । निकारणं गिहिकजं

<sup>1</sup> वमनं । 2 'भाषार्यादयो हि छेवादिके दत्ते अपरिणामकारीनां माऽषशास्पदमभूविकति तप एव रीयते'-इति B टिप्पणी ।

26-

चितंतस्स उ० २ । गुरूणं आणाए विणा पयद्वंतस्स समईए संमत्तनासो । आणाभोगे उ० ३ । वत्थधुवणे उ० ३ । गायव्मंगे चलण्डमंगे सरीरधुवणे उ० ४ । पारिद्वावणियं सपताई कारिंतस्स उ० ४ । मगंमि नइलंबणे सामन्नेण उ० २ । पच्चक्षाणअकरणे उवओगाकरणे अपमित्रिय वसहीए सज्झायकरणे विकहाकरणे दिवामुयणे परपरिवायकरणे गीयाइकरणे कोऊहलदंसणे समईए कुसत्थसवणं करिंते वक्खाणंते पढंते गुणंते उ० ३ । एगागिणो गुरूणमाणाए विणा वियरंतस्स उ० ४ । पत्तमंडाइमंगे अ उ० १ । उविह हारवंतस्स उ० १ । गुरूण आणाए कारणओ आहाकम्माइ अगिण्हंतस्स उ० ४ । इंदियलोक्षयाए संजोयणं करिंतस्स उ० ४ । छप्पइयासंघट्टणे वासासु उविह अधुवणे उ० ४ । अकाले धुवंतस्स उ० ४ । हासं खिद्धं कुणंतस्स उ० २ । सत्तं विणा जिणपूयाइकज्ञेषु पवाहेण पयद्वंतस्स उ० ४ । साहिम्मयकज्ञेषु जहासत्तीए अपयद्वमाणस्स उ० ४ । एवं संखेवेणं सविवर्ष भणिया ।

§ **२०. इगाणि वसहिदोसपायिञ्छत्तं ।** कालाइकंताए पणगं । उवट्टाणा अभिकंता अणिभकंता । वजासु चउलहु । महावजाइसु चउगुरु । अतिविसुद्धिकोडिवसहीसु पट्टीवंसाइचउइससु चउगुरु । विसो- हिकोडीसु दूसियाइसु चउलहुया । भणियं च—

आइएँ पणगं चउसु चउलह वसहीसु खमणमन्नासु। अविसुद्धासुं चउगुरु विमोहिकोडीसु चउलहुगा॥१॥

§ ९१. अह थंडिल्लदोसपच्छित्तं-

आवाए संलोए झुसिरतसेसुं हवंति चउल्हुया। चउगुरु आसन्नबिले पुरिमं सेसेसु सबेसु॥ २॥

§ ९२. संपयं वंदणयदोसपच्छितं-

पडणीय दुह तिज्ञय खमणं आयाम रुहथद्वेसु । गारव तेणिय हीलिय जुएसु पुरिमं च सेसेसु ॥ ३॥

§ ९३. संपद्द पवजाणरिहपदावणपच्छित्तं-

तेणे कीवे रायावयारितुट्ठे य जुंगिए दोसे। सेहे गुविणि मूलं सेसेसु हवंति चउगुरुगा॥ ४॥

सेहे इति सेहनिप्फेडिया । पत्रज्जाणरिहा य इमे-

बाले बुहे नपुंसे य कीवे जड़े य वाहिए।
तेणे रायावगारी य उम्मत्ते य अदंसणे॥१॥
दासे दुहे य मृदे य अणत्ते जुंगिए इय।
ओबद्धए य भयए सेहनिष्फेडिया इय॥२॥
इय अहारसभेया पुरिसस्स तहित्थियाइ ते चेव।
गुविणिस्रबालवच्छा दुन्नि इमे हुंति अन्ने वि॥३॥

संपर्य साह्रणं निष्ठिगइ - आयंबिल - उववास - सज्झाया चेव आलोयणा तवे पडंति, पुरिमह्रो वा । ण उण एगासणं । पुरिमह्रो वि चउिष्ठहाहारपरिहारेणेवि ति ।

**६ ९४. इओ देस विरह्माय िल्ल संगहो मण्णह —** देसओ संकाइस अट्टस आं । सबओ उ० । देवस्स वासकुंपिया - धूवायण - धुकिय कसास अंचललगणे, पडिमापाडणे, सह नियमे देवगुरु अवंदणे पु० । विषि १२

अविहिणा पिंडमाउजारुणे ए० । देवदबस्स असणाइआहार-दम्म-वत्थाइणो, गुरुदबस्स वत्थाइणो साहारणधणस्स य भोगे जावइयं दबं भुत्तं तावइयं तस्स अनस्स वा देवस्स गुरुणो य देयं। तवो य-देव-गुरुदवे जहन्ने भुत्ते आं०। मिन्झिमे उ०। उिक्के एगकछाणं। एयं दुगमिव देयं। गुरुआसणमा-इणो पायाइणा घट्टणे नि०। अंधयारमाइम्मि गुरुणो हत्थपायाइरुगणे जहन्न-मिन्झम-उिक्के पु०, १०, आं०। अट्टवियस्स टवणायरियस्स पायप्पंसे नि०। टिवियस्स पु०। पाटणे उभयं। ठवणायरिय-नासणे पबद्याणं आसणसहपोत्तियाइ उवमोगे नि०। पाणासणभोगेसु ए०, आं०। वासकुंपियाए पिंडमा-अप्पारुणो १, धोवत्तियं विणा देवचणे २, पमाएण भूमिपाडणे ३। पुत्थय-पिट्टिया-टिप्पणमाइणो वयणोत्थ-निट्टीवणारुवप्पंसे विणा देवचणे २, पमाएण भूमिपाडणे ३। पुत्थय-पिट्टिया - टिप्पणमाइणो वयणोत्थ-निट्टीवणारुवप्पंसे विणा देवचणे २, पणासणे ३। एवं जहन्न-मिन्झम-उिक्टिआसायणासु पु०, ए०, आं०। अप्पिटिलेहियटवणायरियपुर्ओ अणुट्टाणकरणे पु०, सज्झायसयं वा। अवयारणगाइवायरिमच्छ-त्वरणे पंचकछाणं उ० १०। जवमालियानासणे ए०। केसि वि ठवणायरिए गिमए जवमालियानिग्य-मणे य एगकछाणं, सज्झायपंचसहस्सं वा। कन्नाहल्याहणे संडाइविवाहे आं०। धिउछियाइकरणे पु०।

### पडिमादाहे भंगे पलीवणाइसु पमायओ वावि। तह पुत्थ-पटियाईणहिणवकारावणे सुद्धी॥

पुत्थयमाईण कक्लाकरणे दुगांधहत्थगाहणे पायलगणे आं०। देवहरे निकारणं सयणे आं० २। देवजगईए हत्थपायपक्लालणे उ०। ण्हाणे उ०२। विकहाकरणे आं०, पु०। झगडयं जुज्झं वा करेइ उ०२, पु०२। घरलेक्लयं पुत्तपुत्तियासंबंधं च करेइ उ०३, पु०३। हत्थरुंडिं हासं चच्छरिं देवहाणे परोप्परं पुरिसाणं करिंताणं उ०३, पु०३। इत्थिहिं सह उ०६, पु०६।

पुढिविमाइसु च उरिंदियावसाणेसु साहु व पिच्छत्तं। पंचिदिएसु पमाएण पाणाइवाए कछाणं। संकप्पेणं पंचकछाणं। दोण्हं विगलाणं वहे उ० २। तिण्हं उ० ३। जाव दसण्हं उ० १०। एका-रसाइसु बहुसु वि उ० १०। मयंतरे बहुएसु विगलेसु पंचकछाणं। पभूयतरवेइंदियउद्दवणे उ० २०, पभूयतरतेइंदियउद्दवणे उ० ३०। पभूयतरच उरिंदियउद्दवणे उ० ४०। जीववाणिय-कोलियपुड-कीडि-यानगर-उद्देहियाइ उद्दवणे पंचकछाणं। अगलिय जलस्स एगवारं ण्हाणपाणतावणाइसु एगकछाणं। अगलिय जलेण वत्थसमृहसुयणे पंचकछाणं। जित्तियवारं अगलिय जलं वावरेइ तित्तिया कछाणगा। पत्तावे-विया कलाण उ० १। जलोयामोयणे आं०। जीववाणियसंखारगउज्झेण एगकछाणं उ० २। थोवे थोवत-रमिव। अणंतकाइयकीडियानगरझिसरवाडियाइसु ण्हाणजल - उण्ह अवसावणाइवहणे संखारगसोसे अगलिय जलवावारे गलेळांतस्स वा कित्तियस्स वि उज्झेणे असोहियइंधणस्स अगिमि निक्खेवे केसविरिक्तरणे सिरकंडूयणे कीलाए सरलेडुमाइक्खेवे पुरिमश्राईणि।

मुसावाय - अदिन्नादाण - परिग्गहेमु जहनाइसु ए०, आं०, उ०। दप्पेण तिसु वि पंचकछाणं। अहवा मुसावाए जहण्णे पु०, मिन्झिमे आं०, उिक्षेट्ठे पंचकछाणं। दप्पेणं जहन्न - मिन्झिमेसु वि तं चेव। दबाइचउिबहे अदिन्नादाणं जहन्ने पु०, मिन्झिमेसघरे अन्नाए ए०, नाए आं०। अहवा उ०। उिक्षेट्ठे अन्नाए पंचकछाणं, नाए रायपजंतकलहसंपन्ने तं चेव, सज्झायलकं च।

सदारे चउत्थवयभंगे अहमं एगकलाणं च । अन्नाए परदारे हीणजणरूवे पंचकलाणं, नाए सज्झा-यलमलं । उत्तमपरदारे अन्नाए सज्झायलकलं, असीइसहस्साहियं । नाए मूलं । उत्तमपरकलते वि । नपुं-असगस्स अन्नतपच्छायाविस्स कलाणं, पंचकलाणं वा । मयंतरे पमाएण असुमरंतरस सदारे दयमंगे उ० १०

जाणंतस्स पंचकलाणं । जह इत्थी बलाकारं करेड तया तीसे पंचकलाणं । इत्तरकालपरिगाहियाए वि वयमंगे कक्षाणं, अहवा उ० १। वेसाए वयमंगे पमाएण असंगरंतस्स उ० २, अहवा उ० १। कुलवहूए बयभंगे मूलं । मिउणो पंचकल्लाणं । अहवा द्प्पेणं परदारे पंचकल्लाणं । अइपसिद्धिपत्तस्स उत्तमकुलकलेचे वयमंगेण मूलमवि आवन्नस्स पंच कल्लाणं । सकलेते वयभंगे पंचविसोवया पावं । वेसाए दस । कुलडाए पन्नरस । कुळंगणाए वीसं । दृष्पेण परिग्गहपमाणभंगे पंचकछाणं । उक्किट्रे सज्झायलक्खमसीइसहस्साहियं । 5 दिसिपरिमाणवयभंगे उ०। भोगोवभोगमाणभंगे छट्टं। अणाभोगेणं मज्ज-मंस-महु-मक्लणभोगे उ०, आउद्दीए पंचकलाणं, अद्वमं वा । अणंतकायभोगोवद्दवणेसु उ० । अकारणं राईमोत्ते उ० । सचित्त-बिज्जिणो सिचत्तअंबगाइपत्तियभोगे आं०। पनरसकम्मादाणनियमभंगे आं०, अहवा उ०, अहवा छहं, एगकल्लाणमिति भावो । दश्चसिचत्तअसण-पाण-खाइम-साइम-विलेवण-पुष्फाइपरिमाणभंगे पु० । अहियवि-गहमोगे नि । ण्हाणनियमभंगे आं , अहवा उ । पंचुंबराहफलभक्खणवयभंगे, पचक्खाणवय- ॥ भंगे अद्वमं । पच्चक्लाणनियमभंगे अद्वमं । पच्चक्लाणनियमे सह निकारणं तदकरणे उ० । अकारण-सुयणे उ० । नमोकारसहिय-पोरिसि-सहूपोरिसि-पुरमहू-दोकासण-एकासण-विगइ-निविग्रइय-आयंबिल-उव-बासाणं भंगे तदहियपश्चक्लाणं देयं। उववासभंगे उ० २। विमवसेण पश्चक्लाणभंगे पु०, अहवा ए० । मयंतरे नवकारसिहय-पोरिसि-गंठिसिहयाईणं भंगे संग्वाए नवकार १०८, अहवा ए० । मयंतरे गंठिसहियभंगे सज्झाय २००। गंठिसहियनासे उ०। चरिमपच्चन्खाणअग्गहणे रत्तीए य संवरणे अकरणे " पु० । अणस्थदंडे चउिष्ठहे उ० । मयंतरे आं० । पेसुन्न-अञ्भवः वाण-परपरिवाय-असञ्भराडिकरणेसु आं०, अहवा उ०। नियमे सइ सामाइय-पोसह-अतिहिसंविभागअकरणे उ०। देसावगासिए भंगे आं० । वायणंतरेण सामाइय-पोसहेस्र वि आं० । चाउम्मासिय-संवच्छरिएस्र निरइयारस्सावि पचक्रहाणं । कारणे पासत्थाईणं किइकम्म अकरणे आं०। अभिग्गहभंगे आं०। इरियावहियमपिडकिमिय सज्झायाइ करेइ पु॰ । इत्थीए नाल्यमउल्णे एगकलाणं ति पुज्जाणं आएसो, न पुण किं पि दिट्टं। बालं वुहूं असमत्थं अ नाऊण तद्दओ भागो पाडिजाइ । आलोयणाए गहियाए अणंतरं जावंति वरिसा अंतरे जंति तावंति कल्लाणाणि दिज्ञंति त्ति गुरूवएसो । महल्लयरे वि अवराहे छम्मासोववासपज्ञंतमेव तवं दायवं । जओ वीर-जिणतित्थे इत्तियमेव च उक्कोसओ तवं वट्टइ । एगाइ नव जाव अवराहणद्वाणसंखाए पायच्छित्तं दायत्रं । दसाइसु संखाईएसु वि दसगुणमेव देयं ति ।

§ ९५. इयाणि पोसहियस्स पायच्छितं भण्णइ — तत्थ पोसहिओ आवस्सियं निसीहियं वा न करेइ, उचार- अपासवणाइभूमीओ न पडिलेहइ, अप्यमिक्किकण कट्टासणगाइ गिण्हइ मुंचइ वा, कवाडं अविहिणा उग्वा- छेइ पिहेइ वा, कायमपमिक्किय कंडुयइ, कुडुमप्पमिक्किय अवटंमं करेइ, इरियावहियं न पडिक्कमइ, गमणा- गमणं न आलोयइ, वसिंह न पमळाइ, उविहें न पडिलेहइ, सज्झायं न करेइ, नि०। पाडिय मुह्पित्तयं लहइ नि०। न लहइ उ०। पुरिसम्स इत्थियाए य इत्थी-पुरिसवत्थसंघट्टे नि०। गायसंघट्टे पु०। कंबिलेपावरणे, आउकाय - विज्जुजोइफुसणे नि०। कंबिलेविणा पु०, अहवा आं०। कंबिलेपावरणं विणा पर्ववफुसणे उ०। अपाराविकण भोयणे पाणे पुंजयअणुद्धरणे पु०। असज्झ त्ति अभणणे पु०। वमणे निसि सण्णाए भुत्तृणं वंदणयसंवरणअकरणे अणिमित्तदिवासुवणे विगहासावज्जभासासु संथारयअसंदिसावणे संथारयगाहाओ अणुचारिकण सयणे उवविद्वपिककमणे वाधारे दगमिट्टयागमणे य आं०। पुरिसस्स धीफासे आं०। इत्थीए पुरिसफासे उ०। संतरफासे पु०। अंचलफासे मज्जारीमाइतिरियफासे य नि०। तक्षण पण्णतोडणे आं०। अप्पिडलेहियथंडिले पासवणाइवोसिरणे आं०। वंदणकाउस्समाणं गुरुणो पच्छा अरुणाइसु पुरुवाइसंबट्टणाइसु य साहुणो व पच्छतं देयं। एवं सामाइयत्थस्स वि जहासंभवं चिंतणीयं।

१९६. संपयं पत्ताविक्साए सामायारी विसेसेण सावयपायिष्ठितं भण्णाइ — देवजगईए मज्झे भोयणे उ० १, पाणे आं० १। जईणं भोयणे कए उ० ५, पाणे २। तेसिं नियडे निद्दाकरणे आं० २, उ० ३। देसओ पच्छा अद्धं, अप्पं ओघिज्ञइ। देसओ ए० २, उ०। सबओ नि० ३। उस्सुत्तअणुमोयणे देसओ उ०, आं०; सबओ उ० ५, आं० ३, नि० ३, ए० ५। देवद्वउवमोगे कए थोवे उ० ५, आं० ५, नि० ५, ए० ५, पु० ५। पउरे जणन्नाए एयं चउग्गुणं, अन्नाए दुगुणं। सबओ नाए पंचािव वीसगुणा। अन्नाए दसगुणा। उवेक्खणे पण्णाहीणे अन्नाए पंचािव सबओ तिगुणा, नाए चउग्गुणा। एवं साहम्मियभणोव-भोगे नाए चउग्गुणा, अन्नाए दुगुणा। साहम्मिएण सह करुहे अन्नाए थोवे उ०, आं०, नि०, पु०, ए०। पउरे नाए तिगुणा। साहम्मियअवमाणे थोवे अन्नाए उ०, आं०, नि०, पु०, ए०। पउरे नाए तिगुणा। साहम्मियअवमाणे थोवे अन्नाए उ०, आं०, नि०, पु०, ए०। पउरे नाए विज्ञणा। गिरुणअपारुणे देसओ पंचािव दुगुणा। साहम्मियगिरुणअपारुणे देसओ पंचगुणा, सबओ छग्गुणा। सामन्नओ विसेसओ गिरुणअपारुणे सबओ पंचवीसगुणा। देसओ सम्मत्ताइयारेसु अद्वसु पंचािव एगगु-णाई जाव अद्वगुणा, सबओ दुगुणाई जाव नवगुणा। — सम्मत्तपच्छितं गयं।

§ ९७. पाणाइवाए सुहुमे बायरे वा देसओ कए कप्पे ते पंच, पमाए बिउणा, दप्पे तिगुणा, आउद्दियाए चउम्गुणा । पुढिवि-आउ-तेउ-वाउ-वणस्सईणं संघट्टणे पु०, परियावणे ए०, उद्दवणे उ० । तसकायसंघट्टणे आ०, परिआवणे आ० २, उद्दवणे पंच० । कप्पंमि उद्दवणे पंच-तुगुणाणि, पमाएण तिगुणाणि, आउद्दि- याए पंचगुणाणि । एवं देसओ । सबओ पुढिविकायाईणं अट्टण्हं संघट्टणे कमेण पु० २, नि० ३, ए० ४, आ० २, उ० २, उ० ३, उ० ४, उ० ५ । नवमे पंचिवहं एयं पंचगुणं । परियावणे एएसु एयं तुगुणं । उद्दवणे पंचगुणं । कप्पे संघट्टणपरियावणुद्दवणेसु सबओ आ० १, आ० २, आ० ३ । पमाए उ० १, उ० २, उ० ३ । दप्पं उ० २, उ० ३, उ० ४ । आउद्दियाए संघट्टणाइसु उ० २, उ० ३, उ० ४ । — भणिओ पाणाइवाओ ।

सुहुमे मुसावाए देसओ जयणा। कयपोसहसामाइओ जइ भासइ सुहुमं मुसावायं तो उ०२। बायरं भासइ उ०२। अकयसामाइओ बायरमुसावायं भासइ उ०२। सबओ सुहुमे मुसावाए पंचिवहं पि दुगुणं। बायरे पंचिवहं पि पंचगुणं। सुसावाओ गओ।

अदत्तगहणे सुहुमे देसओ जयणा । क्यपोसहसामाइओ अदत्तं गण्हइ सुहुमं तो पंच विउणा । बायरं गेण्हइ पंच वि अद्रगुणा । सबओ सुहुमे पंचगुणा बायरे दसगुणा । — गयं अदत्तादाणं ।

भेहुणपच्छित्तं पुत्रं व । विसेसो पुण इमो — देवहरे वेसाए सह पसंगे जाए उ० १०, आं० १०, नि० १०, ए० १०, सज्झायसहस्सतीसं ३०। मावियाहिं सिद्धं तं चेव तिगुणं देयं अन्नाए, नाए पंचगुणं। सावग-अज्ञियाणं पसंगे जाए नाए य वीसगुणं, अन्नाए तेरसगुणं। संजय-सावियाणं अन्नाए पन्नरसगुणं, नाए तीसगुणं। संजय-अज्ञियाणं अन्नाए सिट्टिगुणं, नाए सयगुणं। देवहरं विणा पुत्रोत्तेहिं वेसाईहिं सह पसंगे जाए नाए उ० ३०, आं० ३०, नि० १००, पु० ५००, ए० १०००, सज्झायलक्स ३०; अन्नाए एयद्धं। — गयं मेहुणं।

देसओ धणधन्नाइनविविहे परिमाहपमाणाइक्कमे एगगुणाई पंच वि मेया जाव नवगुणा । सबओ उण कयपचक्लाणस्स परिगाहे नविविहे वि विहिए चउमगुणाई जाव बारसगुणा । - गओ परिग्गहो ।

देसओ दिसिभोगाइसु सत्तसु जाए अइयारे जहकम पंच वि भेया इक्कगुणाई जाव सत्तगुणा। देस-विरइयस्स असणाईनिसिभत्ते कप्पे उ० ३, पंचगुणा\* जाव अद्वगुणा। दुहाहारपश्चक्साणमंगे उ०

<sup>\* &#</sup>x27;करपे पंचगुणाः, प्रमादे बङ्गुणाः, दर्पे सप्तगुणाः, बाकुव्यामष्टगुणाः ।'-इति A टिप्पणी ।

25

१। तिविहाहारपश्चक्लाणमंगे उ०२। चउिहाहारपश्चक्लाणमंगे उ०४। दुकासणमंगे उ०२। इकासणमंगे उ०२। इकासणमंगे उ०२। अहिगदबसिंबत्तमाहणे उ०१। रसलोलको उकिहदब-भोगे आं०। अहवा नि०। संकेयपश्चक्लाणमंगे उ०१। निवियमंगे उ०२। आयंबिलमंगे उ०३, पुरिमहु२। — संखेवेणं देसविरई भणिया।

क्यस्यगुरुपयपूजो पियधम्माइगुणसंजुओ सण्णी। इरियं पडिकमिय करे बुवालसावसकीकम्मं ॥ १ ॥ सुगुरुस्स पायमुखे लहुवंदण-संदिसाविय विसोही। मंगलपाढं काउं ओणयकाओ भणइ गाहं॥ २॥ जे मे जाणंति जिणा अवराहे नाणदंसणचरित्ते। तेहं आलोएउं उवडिओ सबभावेण ॥ ३॥ तो दाओं खमासमणं जाणुठिओ पुत्तिठइयमुहकमलो। सिणयं आलोइजा चउवीसं सयमईयारे ॥ ४॥ पण संखेहण पनरस कम्म नाणाइ अट्ट पत्तेयं। बारस तव विरिय तियं पण सम्मवयाई पत्तेषं ॥ ५ ॥ मुत्तुं दद्धतिहीओ अमावसं अद्विमं च नविमं च। छद्दिं च चउत्थि वा बारसिं च आलोयणं दिखा ॥ ६॥ चित्ताणुराह रेवइ मियसिर कर उत्तरातियं पुस्सो। रोहिणि साइ अभीई पुणवसु अस्सिणि घणिट्टा य ॥ ७ ॥ सवणो सयतारं तह इमेसु रिक्लेसु सुंदरे खिले। सणि-भोमवज्ञिएसुं वारेसु य दिज्ञ तं विहिणा ॥ ८॥ इत्थं पुण चउभंगो अरिहो अरिहंमि दलयइ कमेण । आसेवणाइणा खलु मंदं दबाइ सुद्धीए॥ ९॥ कस्सालोयण १ आलोयओ य २ आलोइयद्ययं चैव ३। आलोयणबिह् ४ मुवरिं तहोसगुणे य ६ वोच्छामि ॥ १०॥ अक्लंडियचारित्तो वयगहणाओ य जो भवे निषं। तस्स सगासे दंसण-वयगहणं सोहिगहणं च ॥ ११ ॥ \*आयारवमाहार ववहारोऽबीलए पकुवे य । अपरिस्सावी निज्ञव अवायदंसी गुरू भणिओ ॥ १२ ॥ आगम सुर्ये आणाँ धारणाँ य जीयं च होइ बबहारो । केवलिमणोहि-चउदस-दस-नवपुवाइं पढमोत्थ ॥ १३॥ कहेहि सबं जो बुत्तो जाणमाणो विग्रहह। न तस्स दिंति पिच्छत्तं बिंति अन्नत्थ सोहय ॥ १४ ॥

<sup>\* &#</sup>x27;'आचारवान् पंचविधाचारवान् । आधारवान् आलोचितापराधानामवधारकः । व्यवहारो वश्यमाणपंचविधव्यवहार-वान् । अपनीडको लख्याऽतीचारान् गोपयंतं विचित्रैर्वचनैर्विलजीकृत्य सम्यगालोचनाकारियता । प्रकृवैक आलोचितापराधेषु सम्यक् प्रायिक्तत्तानतो विद्युद्धिं कारियतुं समर्थः । अपरिश्रावी आलोचकोक्तदोषाणामन्यसै: अक्थकः । निर्वापकोऽसमर्थस्य तदुचितदानाविर्वाहकः । अपायद्धीं अनालोचयतः पारलोकिकापायदर्शकः ।" इति A B आदर्शगता दिप्पणी ।

IJ,

न संभरह जो दोसे सब्भावा न य मायया। पचक्ली साहए ते उ माइणो उ न साहई॥ १५॥ आयारपगप्पाई सेसं सदं सुयं विणिहिहं। देसंतरहियाणं गृढपयालोयणा आणा ॥ १६॥ गीयत्थेणं दिन्नं सुद्धिं अवहारिऊण तह चेव। दितस्स धारणा सा उद्वियपयधरणरूवा वा ॥ १७ ॥ दबाइ चिंतिकणं संघयणाईण हाणिमासज्ञ। पायच्छित्तं जीयं रूढं वा जं जिहं गच्छे॥ १८॥ अग्गीओ निव जाणइ सोहिं चरणस्स देइ ऊणहियं। तो अप्पाणं आलोयगं च पाडेइ संसारे ॥ १९ ॥ तम्हा उक्कोसेणं वित्तम्मि उ सत्तजोयणसयाई। काले बारसवरिसा गीयत्थगवेसणं कुजा॥ २०॥ आलोयणापरिणओ सम्मं संपद्विओ गुरुसगासे। जड़ अंतरा वि कालं करिज़ आराहओ नह वि ॥ २१ ॥ - दारं १ । जाइ-कुल-विणय-उवसम-इंदियजय-नाण-दंसणसमग्गो। अण्णणुतार्वां अमाई चरणजुया लोयगा भणिया ॥ २२ ॥ - दारं २। मृतुत्तरगुणविसयं निसेवियं जिमह रागदोसेहिं। इप्पेण पमाएण व विहिणालोएज तं सर्व॥ २३॥ पढमं काले विणए बहुमाणुवहाण तह अणिण्हवणे। वंजण-अत्थ-तदुभये अहिबहो नाणमायारो य २४॥ नाणपञ्जणीय निण्हव अचासायण तहन्तरायं च। क्रणमाणस्सइयारो पहियपुत्थाइपडणीयं ॥ २५॥ निस्संकिय निकंखिय निवितिगिच्छा अमृददिही च। उववृह थिरीकरणे बच्छल्लपभावणे अह ॥ २६॥ चेइयसाष्ट्र सावय विण उववृह उचियकरणिज्ञं । जं न कयं तं निंदे मिच्छत्तं जं कयं तं च॥ २७॥ बेइंदिया य जलुया सिमिया किमिया य हुंति पुंअरया। तेइंदिय मंकोडा जूना मंक्रणग उद्देही ॥ २८ ॥ चउरिंदिय मन्छिय विच्छिया य नस्या तहेव तिराय। पंचिंदिय मंडुका पक्खी मूसा य सप्पा य ॥ २९ ॥ अलिये अन्भक्ताणं दिद्वीवंचणमदत्तदाणंमि । मेहुणसुमिणासेवण कीष्टा अंगस्स संकासे ॥ ३० ॥ भत्तारअन्नपुरिसे केली गुज्झंगफासणा चेव।। इत्थी पुरिसाणं पुण बीवाहण-पीइकरणाई ॥ ३१ ॥

<sup>1 &#</sup>x27;मेर्बराहिकण' इति B पाठः। 2 किमिन् मंगाऽऽली वितमिति।

तह य परिग्गहमाणे खित्ताईणं तु भंगमालोए। दिसिमाणे आणयणं अन्नस्स य पेसणं जं वा ॥ १२ ॥ . सिक्तगं तु दबं पक्षासण-ण्हाण-पिवण-तंबोलं। राईभोयणबंभं पाणस्स य संवरं वियहे ॥ ३३॥ वियडे अणत्थविसयं तिल्लाईणं पमाणकरणं तु। पाओवएसं च तहा कंदप्पाई अवज्झाणं ॥ ३४ ॥ सामाइयफुसणाई दुप्पणिहाणाइ छिन्नणाईयं। दंडगचालणमविहाणकरणं सवं च आलोए॥ ३५॥ देसावगासियंमी पुढविकायाइ संवरं न करे। जयणाइ चीरधुवने वितहायरने य अइयारी ॥ ३६॥ पोसहकरणे थंडिल्ल वितहकरणं च अविहिस्रयणं च। बंभे य भत्तविसए देसे सबे य पत्थणया॥ ३०॥ अतिहिविभागो य कओ असुद्धभत्तेण साहवरगिमा। सदहणं चिय न कयं सदहण-परूवणावि तहा ॥ ३८ ॥ साह साहणिवागो गिलाणओसहनिरूवणं न कयं। तित्थपराणं भवणे अपमञ्जणमाइ जं च कयं ॥ ३९ ॥ तवसंजमजुत्ताणं किचं उववृहणाइ जं न कयं। दोसुब्भावण मच्छर तं पिय सबं समालोए॥ ४०॥ तह अन्नधम्मियाणं तेसिं देवाण धम्मबुद्धीए। आरंभे य अजयणा धम्मस्स य दूसणा जाओ ॥ ४९ ॥ पायच्छित्तस्स ठाणाई संखाइयाई गोयमा। अणालोयंतो हु इक्किं ससल्लं मरणं मरे ॥ ४२ ॥ आलोयणं अदाउं सइ अन्नमि य तहप्पणो दाउं। जे वि य करिंति सोहिं ते वि ससहा मुणेयदा ॥ ४३ ॥ चाउम्मासिय वरिसे दायबालोयणा व चउकसा । -दारं ३। संवेगभाविएणं सबं विहिणा कहेयवं ॥ ४४ ॥ जह बालो जंपंतो कजमकजं च उज्यं भणह। तं तह आलोइजा मायामयविष्पमुको उ॥ ४५॥ छत्तीसगुणसमन्नागएण तेणवि अवस्स कायद्या। परसक्खिया विसोही सुद्ध विवहारकुस्छेण ॥ ४६॥ जह सुकुसलो वि विज्ञो अन्नस्स कहेइ अन्तणो वार्डि । एवं जार्णतस्स वि सहुद्धरणं परसगासे ॥ ४७ ॥ आयरियाइ सगच्छे संभोइय-इयरगीय-पासत्थे। पच्छाकडसारूवी-देवयपडिमा-अरिहसिद्धे ॥ ४८ ॥ -दारं ४ । अप्पं पि भावसह्यं अणुद्धियं राय-वणियतणएईि । जायं कडुयविवागं किं पुण बहुयाई पावाई ॥ ४९ ॥

25

लजाइ गारवेण व बहुस्सुयमएण वावि दुचरियं। जे न कहंति गुरूणं न हु ते आराहगा हुंति ॥ ५० ॥ न वि तं सत्थं च विसं च तुप्पउत्तो व कुणइ वेपालो । जं कुणइ भावसहं अणुद्धियं सबदुहमूलं ॥ ५१ ॥ **रिआकंपइत्ता अणुमाणइत्ता जं दिहं बायरं च सुहुमं वा ।** छण्णं सदाउलयं बहुजणअवत्ततस्सेवी ॥ ५२॥ एयदोसविमुकं पइसमयं वहुमाणसंवेगो। आलोइज अकर्जं न पुणो काहं ति निच्छइओ ॥ ५३ ॥ जो भणइ नित्थ इण्हि पच्छित्तं तस्स दायगो वावि। सो कुबइ संसारं जम्हा सुत्ते विणि हिट्टं ॥ ५४ ॥ सबं पि य पच्छित्तं नवमे पुबंमि तइयवत्थुंमि । तत्तो चि य निज्ञृढो कप्प-पकप्पो य ववहारो ॥ ५५ ॥ ते बिय घरंति अजबि तेसु घरंतेसु कह तुमं भणसि। बुच्छिन्नं पच्छित्तं तद्दायारो य जा तित्थं ॥ ५६ ॥ - दारं ५ । क्यपावो वि मणुस्सो आलोइय निंदिय गुरुसगासे। होइ अइरेगलहुओ ओहरियभरो व भारवहो॥ ५७॥ आलोइए गुणा खलु वियाणओ मग्गदंसणा चेव। सुहपरिणामो य तहा पुणो अकरणिमम ववहारो॥ ५८॥ निद्ववियपावपंका सम्मं आलोइउं गुरुसगासे। पत्ता अणंतजीवा सासयसुक्खं अणाबाहं ॥ ५९ ॥ -दारं ६ । आलोयणमिइ दाउं पडिच्छिउं गुरुविइन्नपच्छितं। दाऊण खमासमणं भृनिहियसिरो इमं भणइ॥ ६०॥ छउमत्थो मृदमणो कित्तियमित्तं पि संभरइ जीवो। इण्हि जं न सरामी मिच्छामि दुक्कडं तस्स ॥ ६१ ॥ तत्तो गुरुभणियतवं पिछल्तविसोहणत्थमणुचरइ। उववासंबिलनिविय-एगासणपुरिमकाउस्सग्गेहिं॥ ६२॥ इगभत्तपुरिमनिवियंविछेहिं चउ बार ति दुहिं उववासो। सज्झायदुसहसेहि य काउरसग्गे च उज्जोया ॥ ६३ ॥ आलोयणगहणविही पुदायरियप्पणीयगाहाहिं। इय एस गिहत्थाणं जिणपहसूरीहिं अक्लाओ ॥ ६४ ॥

<sup>ं &</sup>quot;आवर्जितः सन्नाचार्यः स्तोकं प्रायिश्वतं मे दास्यति-इत्याचार्यं वैशाष्ट्रत्यादिनाऽकंप्य आवर्ष्य । अनुमान्य अनुमानं कृत्वा अनुत्तरापराधनिवेदनादिना मृदुदं अप्रदायकत्वादिस्वरूपमाचार्यस्याकलय्य, एवं यदाचार्यादिनाऽदृष्टमपराधजातं तदालोचयति, नापरम् । बादरमे व बालोचयति न स्कृमम् । तत्रावज्ञापरन्वात् स्कृममेवालोचयति न बादरम् । यः किल स्कृममेवालोचयति स क्यं वादरं नालोचयदित्याचार्यस्य प्रत्यायनार्थम् । छत्रं प्रच्छन्नमालोचयति ल बालुतादिना, यथा स्वयमेव श्रणोति न गुरुः । तथेबाव्यक्तवचनेनालोचयतित्यर्थः । शब्दाकुलं यथा भवत्येवमगीतार्थादीनपि श्रावयति । बहुजनं एकस्यापराधपदस्य बहुम्यो निवेदनम् । अन्यक्तमिति अव्यक्तस्यागीतार्थस्य गुरोर्यदोवालोचनम् । तस्तेवि ति यमपराधं शिष्यस्य आलोचयिष्यति तमेवानेवते यो गुक्तसस्य यदालेचनम् ।

§ ९८. जस्य य गुरुणो दूरदेसे तत्य ठवणायरियं ठिविस इरियं पिडकिमिय दुवालसावपवंदणं दाउं सोहिं सिदसाविय गाहं मणिय, तिहणाओ आरब्म आलोयणातवं कुणइ । पच्छा गुरूणं समागमे आलोयणं गिण्हइ । सावएणं आलोयणातवे पारद्धे फासुयाहारो सिक्चिवज्ञणं बंगं अविभूसा कम्मादाणचाओ विक्हिंबहास-कल्व्ह-भोगाइरेग-परपरीवाय-दिवासुयणवज्ञणं, तिकालं जहन्तओ वि चीवंदणं जिणसाहुपूरणं, रुद्दृङ्झाणपरिहारो तिविहाहारपचक्खाणं पुरिमच्चे च उिषहाहारपरिचाओ निष्ठीए उम्समोणं उक्कोसद्बापरी- भोगो, निसाए च उिषहाहारपचक्खाणं कायवं । तहा पुष्फवईए कयं चित्तासोयसियसत्तमहमीनवमीकयं च आलोयणातवे पडइ ।

इकासणाइ पंचसु तिहीसु जस्सित्थ सो तवं गुरुयं।
कुणइ इह निविधाई पिस्सइ आलोयणाइतवे॥१॥
जइ तं तिहिभणियतवं अन्नत्थिदिणे करिज्ञ विहिसज्जो।
अह न कुणइ जो सो गुरुतवो वि जं तिहितवे पडइ॥२॥
पइदिवसं सज्झाए अभिग्गहो जस्स सयसहस्साई।
सो कम्मक्खयहेऊ अहिंगो आलोयणाइतवे॥३॥

सज्झाओ य इरियं पडिक्रमिय कारुवेराचउकं चित्तासोयसियसत्तमहमीनवमीओ य विजय, मुहे मुहणंतयं वर्श्वचरुं वा दाउं कायबो । न उण पुरिथओवरि । नवकाराणं च मोणगुणियाणं सहस्सेणं दोण्णि ॥ सहस्सा सज्झाओ पविसद्द ति सामायारी ॥

## ॥ आलोयणविही समत्तो ॥ ३४ ॥

## ॥ प्रतिष्ठाविधिः ॥

§ ९९. मूलगुरुंमि पुरंदरपुराभरणीभूए सो अहिणवस्री पद्दश्चपमुहकज्जाइं सयं चिय करेइ । अओ संपर्व पद्दशिवही भण्णह । सो य सक्क्यभासाबद्धमंतबहुलो ति सक्क्यभासाए चेव लिहिज्जह ।

प्रतिष्ठास्थाने जघन्यतोऽपि हस्तशतप्रमाणक्षेत्रे शोधित विचित्रवस्रोक्षोचे पूर्वोत्तरदिगिममुसस्य नव्यविग्वस्य स्थापना । तदनन्तरं श्रीखंडरसद्रवेण ललाटे 'ओं हीं' हृदये 'ओं हों' इति बीजानि न्यसनीयानि । गन्धोदकपुष्पादिमिर्मूमिसत्कारः, अमारिघोषणम्, राजपच्छनम्, वैज्ञानिकसन्माननम्, संघाह्यानम्, महोत्सवेन पवित्रस्थानाज्ञलानयनम्, वेदिकारचना, दिक्पालस्थापनम्, स्वपनकाराध्य समुद्राः सकंकणाः अक्षताङ्गा दक्षा अक्षतेन्द्रियाः कृतकवचरक्षा अखण्डितोज्ज्वलवेषा उपोषिता धर्म्मबहुमानिनः कुलजाध्य- व्यारः करणीयाः । तत्रैव मंगलाचारपूर्वकम्, अविधवामिध्यतुःप्रभृतिमिर्जीविष्तृत्मानृश्वशृश्वशुरादिमिः प्रधानोज्ज्वलनेपथ्याभरणामिर्विशुद्धशीलाभिः सकंकणहत्तामिर्नारीभिः पश्चरक्षकषायमृत्तिका-मांगल्यमृतिका-अष्टवर्गसर्वीषघ्यादीनां वर्तनं कारणीयं कमेण । ततो भूतबिलपूर्वकं विधिना पूर्वप्रतिष्ठितप्रतिमास्नानं कियते । ततः सूरिः प्रत्यप्रवस्त्रपरिधानः स्वात्रकारयुक्तः शुचिरुपोषितो भूत्वा पूर्वप्रतिष्ठितप्रतिमास्तरश्चत्विं अशिश्रमण-संघसित्तो अधिकृतजिनस्तुत्या देववन्दनं करोति । ततः श्रीशान्तिनाथ-श्रुतदेवी-शासनदेवी-अम्बका- । अच्छुसा-समस्तवेयावृत्त्यकराणां कायोत्सर्गकरणम् । ततः सूरिः कङ्गणमुद्धिकाहस्तः सदशवस्त्रपरिधान आत्मनः सकलीकरणं शुचिविद्यां चारोपयति । तच्चेदम् 'ओं नमो अरहंताणं हृदये, ओं नमो सिद्धाणं किरसे, ओं नमो आयरियाणं शिस्तायाम्, ओं नमो उवज्ज्ञायाणं कवचम्, ओं नमो सहसाहुणं अस्त् ।

 <sup>&#</sup>x27;ओं नमो अरहताणं इत्यादिमंत्राभिमंत्रित' - इति दिप्पणी ।
 विधि० १३

25

इति सकलीकरणं । ततः—'ओं' नमो अरिहंताणं, ओं' नमो सिद्धाणं, ओं' नमो आयरियाणं, ओं' नमो उवज्या-याणं, ओं' नमो सबसाहूणं, ओं' नमो आगासगामीणं, ओं' हः क्षः नमः'—इति शुचिवद्या । अनया त्रि-पञ्च-सप्तवारान् आत्मानं परिजपेत् । ततः खपनकारान् अभिमच्य अभिमन्नितिदिशाबलिप्रक्षेपणं धूमसिहतं सोदकं कियते । 'ओं' हीं ६वीं सर्वोपद्रवं बिम्बस्य रक्ष रक्ष स्वाहा—इत्यनेन बस्यिममन्नणम् । ततः कुसु-गंजलिक्षेपः । नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ।

अभिनवसुगन्धिविकसितपुष्पौघभृता सुधूपगन्धाढ्या। विम्बोपरि निपतन्ती सुखानि पुष्पाञ्जलिः कुरुताम्॥१॥

तदनन्तरं आचार्येण मध्याङ्गुठीद्वयोध्विकरणेन बिम्बस्य तर्जनीमुद्रा रौद्रदृष्ट्या देया। तदनन्तरं वामकरे जलं गृहीत्वा आचार्येण प्रतिमा आच्छोटनीया। ततश्चन्दनितलकं पुष्पैः पूजनं च प्रतिमायाः। ततो मुद्ररमुद्राहर्शनम्, अक्षतभृतस्थालदानम्, वज्जगरुडादिमुद्राभिविम्बस्य चक्षुरक्षामन्नेण 'ओं ही क्वींं इं क्वींं इं क्वींं इं क्वांदिना कवचं करणीयम्, दिग्बन्धश्च अनेनेव। ततः श्रावकाः सप्तधान्यं सण-लाज-कुल्ल्य-यव-कंगु-उडद-सर्वपरूपं प्रतिमोपरि क्षिपन्ति। ततो जिनमुद्रया कलशाभिमन्नणम्। जलाद्यमिमन्नणमन्नाश्चेते — ओं नमो यः सर्व शरीरावस्थिते महाभृते आ ३ आप ४ ज ४ जलं गृह स्वाहा। जलामिमन्नणमन्नः। ओं नमो यः शरीरावस्थिते पृथु पृथु गन्धान् गृह गृह स्वाहा। गन्धाधिवासनमन्नः। सर्वैविचन्दनसमालभनमन्नश्च — ओं नमो यः सर्वतो मे मेदिनि पुष्पवित पुष्पं गृह गृह स्वाहा। पुष्पा-भिमन्नणमन्नः। ओं नमो यः सर्वतो बर्लि दह दह महाभृते तेजाधिपति धुधु धूपं गृह गृह स्वाहा। धूपामिमन्नणमन्नः। ततः पञ्चरत्नकषायमन्थिविम्बस्य दक्षिणकरान्नस्यां बध्यते।

ततः सूत्रधारेणैककलशेन प्रतिमायां सापितायां पञ्चमङ्गलपूर्वकं मुद्रामन्नाधिवासितैर्जलादिद्रव्यै-र्गीततूर्यपूर्वकं सकुशलसात्रकारैः सात्रकरणमारभ्यते । तद्यथा, सहिरण्यकलशचतुष्टयसानम् १ –

> सुपविश्रतीर्धनीरेण संयुतं गन्धपुष्पसन्मिश्रम् । पततु जलं बिम्बोपरि सिहरण्यं मस्त्रपरिपृतम् ॥ २॥

सर्वसात्रेप्वन्तरा शिरसि पुष्पारोपणं चन्दनटिककं धूपोल्पाटनं च कर्तत्र्यम् । ततः प्रवालमौक्तिकसुवर्णरजतताम्रगर्भं पश्चरत्नजलस्नानम् २ —

नानारक्षौघयुतं सुगन्धिपुष्पाधिवासितं नीरम्। पतताद् विचित्रवर्णे मन्नात्वं स्थापनाविम्बे ॥ ३॥

ततः प्लक्षअश्वत्थेउदुम्बरिशरीषवटांतरच्छल्लीकषायस्नानम् ३ –

प्रक्षाश्वत्थोदुम्बरिशासिष्ठस्यादिकल्कसन्मुष्टे । बिम्बे क्षायनीरं पततादिधवासितं जैने ॥ ४॥

ततो गजवृषभविषाणोद्धृतपर्वतवल्मीकमहाराजद्वारनदीसङ्गमोभयतटपद्मतद्यागोद्भवपृत्तिकाद्मानम् १ -पर्वतसरोनदीसंगमादिमृद्भिश्च मञ्जपूताभिः । उद्भृत्य जैनबिम्बं स्वपयाम्यधिवासनासमये ॥ ५ ॥

ततरछगणम्त्रघृतद्धिदुग्धदर्भरूपगवांगदर्भोदकेन पश्चगव्यस्नानम् ५ -

जिनविम्बोपरि निपततु घृतद्विषुग्धादिद्रव्यपरिपूतम्। दभौदकसन्मिश्रं पञ्चगवं इरतु दुरितानि॥ ६॥

सहदेवी-वला-शतमूली-शतावरी-कुमारी-गुहा-सिंही-ज्यात्रीसदौषिक्वानम् ६ --

# सहदेव्यादिसवीषधिवर्गेणोद्धर्तितस्य विम्बस्य । तिनमश्रं विम्बोपरि पत्रज्ञलं हरतु दुरितानि ॥ ७॥

मयूरशिला-विरहक-अंकोल्ल-रुक्ष्मणा-शंखपुष्पी-शरपुंखा-विष्णुकान्ता-चक्रांका-सर्प्पक्षी-महानीसीमू-लिकासानम् ७ —

## सुपवित्रम् लिकावर्गमर्दिते ततुदकस्य शुभधारा। विम्बेऽधिवाससमये यच्छतु सौख्यानि निपतन्ती॥८॥

कुष्टं प्रियंगु बचा रोधं उशीरं देवदारु दूर्वा मधुयष्टिका ऋदिवृद्धिपथमाष्टवर्गस्नानम् ८ -

## नानाकुष्टाचौषधिसन्सृष्टे तद्युतं पतन्नीरम् । विम्वे कृतसन्मन्नं कर्मोंघं हन्तु भव्यानाम् ॥ ९॥

मेद-महामेद-कंकोल-क्षीरकंकोल-जीवक-ऋषभक-नखी-महानखी-द्वितीयाष्टकवर्गस्नानम् ९ -

### मेदाचौषधिभेदोऽपरोऽष्टवर्गः सुमञ्जपरिपृतः । निपतन् विम्बस्योपरि सिद्धिं विद्यातु भव्यजने ॥ १०॥

ततः सूरिरुत्थाय गरुडमुद्रया मुक्ताशुक्तिमुद्रया वा परमेष्ठिमुद्रया वा प्रतिष्ठाप्य देवताह्यानं तद्मतो भूत्वा ऊर्ज्ञः सन् करोति । ओँ नमोऽर्हत्परमेश्वराय चतुर्मुलपरमेष्ठिने त्रैलोक्यगताय अष्टदिग्वि-मागकुमारीपरिपृजिताय देवाधिदेवाय दिव्यशरीराय त्रैलोक्यमहिताय आगच्छ आगच्छ खाहा – इत्यनेन "अपरिकृपालाश्वाह्यन्ते । ओँ इन्द्राय सायुधाय सवाहनाय इह जिनेन्द्रस्थापने आगच्छ आगच्छ खाहा । १ । ओँ अमये सायुधायेत्यादि आगच्छ आगच्छ खाहा । २ । ओँ यमाय सायुधायेत्यादि । ३ । ओँ नेऋतये सायुधायेत्यादि । ४ । ओँ वरुणाय सायुधायेत्यादि । ५ । ओँ वायवे सायुधायेत्यादि । ६ । ओँ कुकेराय सायुधायेत्यादि । ७ । ओँ ईशानाय सायुधाय सवाहनायेत्यादि । ८ । ओँ नागाय सायुधायेन्त्यादि । ९ । ओँ क्रक्रणे सायुधायेत्यादि । १० । ततः पुष्पांजिलिक्षेपः ।

ततो हरिद्रा-वचा-शोफ-वालक-मोथ-मन्थिपर्णक-प्रियंगु-मुरवास-कर्चूरक-कुष्ट-एला-तज-तमालपत्र-नाग-केसर-रुवंग-कंकोल-जातीफल-जातिपत्रिका-नल-चन्दन-सिल्हक-प्रभृतिसर्वीपधिस्नानम् १० —

## सकलौषधिसंयुक्तया सुगंधया धर्षितं सुगतिहेतोः। स्पर्यामि जैनबिम्बं मिश्रततन्नीरनिवहेन॥११॥

अत्र दीपदर्शनमित्येके । ततः 'सिद्धा जिनादि'मद्यः सूरिणा दृष्टिदोषधाताय दक्षिणहस्तामर्षेण तत्काले अ बिम्बे न्यसनीयः । स चायम् — 'इहागच्छन्तु जिनाः सिद्धा भगवन्तः स्वसमयेनेहानुम्रहाय भव्यानां मः स्वाहा' । 'हुं क्षां हीं क्ष्वीं क्ष्वीं जों भः स्वाहा' — इत्ययं वा । ततो लोहेनीस्पृष्टश्चेतसिद्धार्थरक्षापोष्टलिका करे बन्धनीया तदिभमन्नेण । मन्नोऽयम् — 'जों झां झीं क्ष्वीं स्वाहा' इत्ययम् । ततश्चन्दनिक्षकम् । ततो जिन-पुरतोऽक्षार्थं बद्धा विश्विकावचनं कार्यम् । तचेदम् — 'स्वागता जिनाः सिद्धाः प्रसाददाः सन्तु प्रसादं धिया कुर्वन्तु अनुम्रहपरा भवन्तु भव्यानां स्वागतमनुस्वागतम्' ।

ततोऽङ्गित्रद्वया स्वर्णमाजनस्वार्षे मन्नपूर्वकं निवेदयेत्। स च-अाँ भः अर्ध प्रतीच्छन्तु पूजां सुहृन्तु जिनेन्द्राः स्वाहा । सिद्धार्थद्घ्यक्षतपृतदर्भरूपश्चार्ष उच्यते । ततः—

१ वात्रेय अखन ।

20

25

### इन्द्रमग्निं यमं चैव नैऋतं वरूणं तथा। वायुं कुवेरमीद्यानं नागान् ब्रह्माणमेव च॥ १२॥

'ओं इन्द्राय आगच्छ आगच्छ अर्घ प्रतीच्छ प्रतीच्छ पूजां गृह स्वाहा' - एवमेव रोषाणामिप नवानां आह्वानपूर्वकं अर्घनिवेदनं च । ततः कुसुमस्नानम् ११ -

> अधिवासितं सुमग्नैः सुमनः किंजल्कराजितं तोयम्। तीर्थजलादिसु पृक्तं कलकोन्सुक्तं पततु बिम्बे ॥ १३॥

ततः सिह्न-कुष्ट-सुरमांसि-चंदन-अगरु-कर्पूरादियुक्तगन्धस्नानिकास्नानम् १२ -

गन्धाङ्गस्नानिकया सन्मृष्टं तदुदकस्य धाराभिः। स्नपयामि जैनिबम्बं कम्मींघोच्छित्तये शिवदम्॥ १४॥

गन्धा एव शुक्कवर्णा वासा उच्यन्ते, त एव मनाक् कृष्णा गन्धा इति । ततो वासस्नानम् १३-हृचौराल्हादकरैः स्पृहणीयैमेश्नसंस्कृतैर्जेनम् । स्नपयामि सुगतिहेतोर्थिम्बं अधिवासितं वासैः ॥ १५ ॥

ततश्च चन्दनस्नानम् १४ -

शीतलसरससुगन्धिर्मनोमतश्चन्दनदुमसमुत्थः। चन्दनकल्कः सजलो मस्रयुतः पततु जिनबिम्बे॥ १६॥

ततः कुंकुमस्नानम् १५ -

काइमीरजसुविलिसं विम्बं तन्नीरघारयाऽभिनवम् । सन्मञ्जयुक्तया द्युचि जैनं स्नपयामि सिद्ध्यर्थम् ॥ १७॥

तत आदर्शकदर्शनं शंखदर्शनं च बिम्बस्य । ततस्तीर्थोदकस्नानम् १६ -

जलिधनदीहदकुण्डेषु यानि तीर्थीदकानि शुद्धानि । तैर्मस्रसंस्कृतैरिह बिम्बं रूपयामि सिद्धार्थम् ॥ १८॥

ततः कर्पूरस्नानम् १७ -

शशिकरतुषारधवला उज्ज्वलगन्धा सुतीर्थजलिमश्रा। कर्पूरोदकधारा सुमस्रपूता पततु बिम्बे॥ १९॥

ततः प्रप्पाञ्जलिक्षेपः १८ –

नानासुगन्धपुष्पौघरञ्जिता चत्ररीककृतनादा। धूपामोदविमिश्रा पततात् पुष्पाञ्जलिर्विम्बे॥ २०॥

ततः शुद्धजलकलश १०८ स्नानम् १९ -

चके देवेन्द्रराजैः सुरगिरिशिखरे योऽभिषेकः पयोभि-र्वत्यन्तीभिः सुरीभिर्लक्षितपदगमं तूर्यनादैः सुदीसैः। कर्तुं तस्यानुकारं शिवसुखजनकं मञ्जपूतैः सुकुम्भे-जैनं विम्यं प्रतिष्ठाविधिवचनपरः स्नापयाम्यत्र कास्ने॥ १९॥

तत आचार्यमंत्रेणाधिवासंनामंत्रेण वाऽभिमंत्रितचन्दनेन स्रिवीमकरधृतदक्षिणकरेण प्रतिमां सर्वाज्ञ-मारुपयति, कुसुमारोपणं भूपोत्पाटनं वासनिक्षेपः स्रुरभिसुद्भादर्भनम् । पद्मसुद्भा कर्मा दर्भते, अक्रिसुद्भा-

दर्शनं च । ततः प्रियंगुकर्पूरगोरोचनाहस्तलेपो हस्ते दीयते । अधिवासनामंत्रेण करे पार्श्वत ऋदिवृद्धिसमेत-विद्यमदनफलास्त्यकंकणवन्धनम् । स चायम् —'ॐ नमो खीरासवलद्भीणं, ॐ नमो महुदासवलद्भीणं, 🤲 नमो संभिन्नसोईणं, 🧈 नमो पयाणुसारीणं, 🥴 नमो कुट्टबुद्धीणं, जमियं विज्ञं पउंजामि सा मे विज्ञा परिजाउ, 🦥 अवतर अवतर सोमे सोमे कुरु कुरु 🤲 वस्तु वस्तु निवस्तु सुमणे सोमणसे महुमहुरे कविक 🕉 कक्षः स्वाहा' – अधिवासनामंत्रः । यद्वा –'ॐ नमः शान्तये हूं श्रृं हूं सः' – कंकणमंत्रः । अधिवासना- 🕨 मंत्रेणैब - 'ॐ स्थावरे तिष्ठ तिष्ठ स्थाहा' - इति स्थिरीकरणमंत्रेण वा मुक्ताग्रक्तया बिम्बे पद्धांगस्पर्शः। मसाक १ स्कन्ध २ जानु २ वारसप्त सप्त चक्रमुद्रया वा । धूपश्च निरंतरं दातव्यः । परमेष्ठिमुद्रां सुरिः करोति । पुनरपि जिनाह्वानम् । ततो निषद्यायामुपविश्यासनमुद्रया मध्यात्मभृति नन्द्यावर्त्तमामकपूरेण पूजयेत् । वक्ष्यमाणकमेण सदशाव्यंगवस्रेण तमाच्छादयेत् । तदुपरि नालिकेरप्रदानम् । तदुपरि संकल्प-मात्रेण प्रतिष्ठाप्य विम्वस्थापनं चलप्रतिष्ठास्त्यापनाय । ततः प्रधानफर्रेनेन्द्यावर्त्तस्य पूजनं चतुर्विशस्या पन्नैः ॥ पूर्गेश्च पूजनीयः । ततो विचित्रबलिविधानम् । यथा — जंबीर-बीजपूरक-पनसाम्र-दाडिमेश्चदृक्ष—इत्यादिफल-दौकनम् । ततश्चतुःकोणकेषु वेदिकायाः पूर्व न्यस्तायाश्चतुस्तन्तुवेष्टनम्, चतुर्दिशं श्वेतवारकोपरि गौषूम-बीहि-यवानां यववारकाः स्थाप्याः । ततो द्राक्षा-सर्जूर-वर्षीलक-ऊतती-अक्षोटक-वायम्व-इत्यादिढौकनम् । ततो बादु-खीरि-करंबुउ-कीसरि-कूर-सीधैवडि-पूयली-सरावु ७ दीयन्ते । काकरिया मुगसत्का ५, यवसत्क ५ गोह ५ निणा ५ तिलसत्क ५ संहाली साजा लाइ मांडी सुरकी इत्यादि प्रचूरबलिढौकनम् । पुनः सूत्र- ॥ सहितसहिरण्यचंदनचचिंतकलशाश्चत्वारः प्रतिमानिकटे स्थाप्यन्ते । घृतगुडसमैतमंगलप्रदीप ४ स्वस्तिक-पष्टस्य चतसुष्वपि दिश्च सकपर्दक-सहिरण्य-सजल-सधान्य-चतुर्वारकस्थापनम् । तेषु च सुकुमालिकाकंकणानि करणीयानि, यववाराश्च स्थाप्याः । पूर्णकौसुम्भरक्तवसस्त्रेण चतुर्गुणं वेष्टनं वारकाणाम् । ततः शकस्त्रवेन चैत्यवन्दनं कृत्वा अधिवासनालग्नसमये कण्ठे कुसुम्भस्त्रेण पुष्पमालासमेतऋद्भिद्वद्भियुतमदनफलारोपणपूर्वकं चन्दनयुक्तेन पुष्पवासधूपप्रत्यप्राधिवासितेन वस्रेण सद्दोन वदनाच्छादनं माइसाडी चारोप्यते । तद्दपरि अ चन्दनच्छटा सूरिणा सूरिमंत्रेणाधिवासनं च वार्त्रयं कार्यम् । ततो गन्धपुष्पयुक्तसप्तधान्यस्वपनमञ्जलिभिः । तचेदम् – शालि-यव-गोधूम-मुद्ग-वल-चणक-चवला इति । ततः पुष्पारोपणं घूपोत्पाटनम् । ततसीमिर-विधवाभिश्वतस्मिरिषकाभिर्वा पोक्षणकम्, यथाशक्ति हिरण्यदानं च । ताभिरेव पुनः प्रचुरल्बुकादिवलि-करणम् । ततः पुटिका ३६० दीयन्ते । साम्प्रतं क्रयाणकानि ३६० संमील्य एकैव पुटिका शरावे क्रत्वा प्रतिमामे दीयते, इति दृश्यते । ततः श्राद्धा आरत्रिकावतारणं मंगरूपदीपं च कुर्वन्ति । चैत्यवन्दनं कायो- अ त्सर्गोऽिषवासनादेञ्याश्चतुर्विशतिस्तवचिन्तनम् । तस्या एव स्तुतिः -

विश्वाद्येषेषु वस्तुषु मश्चेर्याऽजस्त्रमधिवसति वसतौ। सेमामवतरतु श्रीजिनतनुमधिवासनादेवी॥१॥ यद्वा-पातास्त्रमन्तरिक्षं भवनं वा या समाश्रिता नित्यम्। साऽत्रावतरतु जैनीं प्रतिमामधिवासनादेवी॥२॥

ततः श्रुतदेवी १ शान्ति २ अम्बा ३ क्षेत्र ४ शासनदेवी ५ समस्तवैयावृत्त्य ६ कायोत्सर्गाः ।

या पाति शासनं जैनं सद्यः मत्यूहनाशिनी । साऽभिषेतसमृद्धार्थं भूयाच्छासनदेवता ॥ १॥

पुनरिप धारणोपविश्य कार्या सूरिणा - 'स्वागता जिनाः सिद्धा-' इत्यादिनेति । अधिवासनाविधिरयम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;तिकतंतुकमाधाः समराद्धाः ।' 2 'बृरिमानी पीबी' इति टिप्पणी ।

## यद्धिष्ठिताः प्रतिष्ठाः सर्वाः सर्वास्परेषु नन्दन्ति । श्रीजिनबिम्बं सा विशतु देवता सुप्रतिष्ठमिदम् ॥ १ ॥

शासनदेवी - क्षेत्रदेवी -- समस्तवैयावृत्त्य ० धूपमुत्सिप्याच्छादनमपनयेत् रुमसमये । ततो घृतभाजनममे कृत्वा सौवीरकं घृतमधुशर्करागजमदकर्पूरकस्तूरिकाभृतरूपवर्त्तिकायां सुवर्णशलाकया 'अई अई' इति वा " बीजेन नेत्रोन्मीलनं वर्णन्यासपूर्वकम्; यथा – हां ललाटे, श्री नयनयोः, हीं हृदये, हैं सर्वसन्पिषु, स्तौ पाकारः । कुम्भकेन न्यासः । शिरस्यभिमंत्रितवासदानम् , दक्षिणकर्णे श्रीखण्डादिचर्चिते आचार्यमंत्रन्यासः । प्रतिष्ठामंत्रेण त्रि ३ पश्च ५ सप्तवारान् सर्वाङ्गं प्रतिमां स्पृशेत् चऋगुद्रया । सामान्ययति प्रति मंत्रो यथा -'वीरे वीरे जयवीरे सेणवीरे महावीरे जये विजये जयन्ते अपराजिए ॐ ह्वीं खाहा' अयं प्रतिष्ठामंत्रः । ततो द्धिभाण्डद्र्शनम्, आद्र्शकद्र्शनम्, शंखद्र्शनम्, दृष्टेश्वक्षरक्षणाय सौभाग्याय स्थैर्याय च समुद्रा मंत्रा न्यस-में नीयाः । 'ॐ अवतर अवतर सोमे सोमे कुरु कुरु वस्मु वस्मु' इत्यादिकाः । ततः सौभाम्यमुद्रादर्शनं १, सुर-भिमद्रा २, प्रवचनमुद्रा ३, कृतांजिलः ४, गुरुडा पर्यन्ते । पुनरप्यविमननं स्त्रीभिः । इह च स्थिरप्रतिमाऽधो घृतवर्त्तिका श्रीलंडं तंदुल्युतपञ्चधातुकं कुम्मकारचकमृत्तिकासिंहतं पूर्वमेव बिम्बनिवेशसमये न्यसेत्। ततः - 'ॐ स्थावरे तिष्ठ तिष्ठ लाहा' - इति स्थिरीकरणमंत्रो ऽविमननोर्ध्व न्यसनीयः । चलप्रतिष्ठायां त नैषः । नवरं चलप्रतिमाऽधः सशिरस्कदर्भो वालिका<sup>ः</sup> च प्रथमत एव वामांगे 'न्यसनीया । तत्र च —'ॐ अ जये श्रीं हीं सुभद्रे नमः'- इति मंत्रश्च प्रतिष्ठानन्तरं न्यस्यः। ततः पद्ममुद्रया रह्मासनस्थापनं कार्यमिदं वदता. यथा – इदं रत्नमयमासनमलंकुर्वन्तु, इहोपविष्टा भव्यानवलोकयन्तु, हृष्टदृष्टा जिनाः स्वाहा । 🥸 📢 गंधान्यः प्रतीच्छतु स्वाहा । ॐ इये पुष्पाणि गृह्वन्तु स्वाहा । ॐ इये धूपं भजंतु स्वाहा । ॐ इये मृत-विं जुपन्तु खाहा । ॐ ह्रये सकलसत्त्वालोककर अवलोकय भगवन् अवलोकय खाहा – इति पठित्वा पुष्पांजलित्रयं क्षिपेत् । ततो वस्नालंकारादिभिः समस्तपूजा, माइसाडी-कंकणिकारोपका, पुष्पारोपणं बस्या-" दिश्च । मोरिंडा-सुहालीपमृतिका दीयते । ततो लवणावतारणम् , आरत्रिकावतारणम् , मंगलप्रदीपः कार्यः । अत्रापि भूतनिलप्रक्षेप इत्येके । भूतवस्यभिमंत्रणमंत्रस्त्वयम् -'ॐ नमो अरिहंताणं, ॐ नमो सिद्धाणं, 🕉 नमी आयरियाणं, ॐ नमी उवज्झायाणं, ॐ नमी छोए सबसाहूणं, ॐ नमी आगासगामीणं, ॐ नमी चारणाइरुद्धीणं, जे इमे नरिकंनरिकंपुरिसमहोरगगुरुरुसिद्धगंघन्नजक्सरक्ससिपसायभूयपेयडाइणिपभियजो

<sup>1</sup> बाटली। 2 प्रोक्षणं। 3 वेल्.। 4 न्यसीव बिन्बं निवेश्यम्। 5 किबिदिदं कूटं सामुखारे द्विमात्रं (इ.स.) दश्यते। १ इति B टिप्पणी।

जिणघरनिवासिणो नियनिरूयद्विया पवियारिणो सिक्षिद्विया असिक्षिद्वा य ते सबे विलेवणधूवपुष्फफलसणाहं विले पिडिच्छंता तुद्दिकरा भवन्तु पुद्दिकरा भवन्तु सिवकरा सितकरा भवन्तु, सत्थयणं कुन्नन्तु, सन्निज्ञाणं सिक्ष्माणपमावओ पसन्नभावन्तणेण सन्नत्थ रक्तं कुनंतु, सन्नत्थ दुरियाणि नासित्तु, सन्नासिवमुवसमन्तु, सितिद्विद्विद्विद्विस्तर्थयणकारिणो भवन्तु खाद्दा'। ततः संघसिद्दाः सूरिश्चेत्यवन्दनं करोति। कायोत्सर्गाः श्रुतदेव्यादीनां पर्यन्ते प्रतिष्ठादेव्याश्च। 'यदिषिष्ठताः' प्रतिष्ठास्तुतिश्च दातव्या। शक्रस्तवपाठः, शान्तिस्तवभ- । णनम् । ततोऽलंडाक्षताक्रिसृतलोकसमेतेन मंगलगाथापाठः कार्यः। नमोऽईत्सिद्धत्यादिपूर्वकम्, यथा —

जह सिद्धाण पर्द्धा तिलोयब्डामणिमिम सिद्धिपए।
जावंबस्रियं तह होउ इमा सुप्पर्द्ध त्ति ॥१॥
जह सग्गस्स पर्द्धा समत्थलोयस्स मिन्सियारिमा। आचंद०॥२॥
जह मेरुस्स पर्द्धा दीवसमुद्दाण मिन्सियारिमा। आचंद०॥३॥
जह जम्बुस्स पर्द्धा जंबुदीबस्स मिन्सियारिमा। आचंद०॥४॥
जह लवणस्स पर्द्धा समत्थउदहीण मिन्सियारिमा। आचंद०॥५॥

इति पठित्वा अक्षतान् निक्षिपेत् पुष्पाञ्चलीश्च क्षिपेत् । ततः प्रवचनमुद्रया सूरिणा धर्मादेशना कार्यो । ततः संधाय दानं मुलोद्धाटनं दिनत्रयं पूजा अष्टाहिका पूजा वा । तत्रापि प्रशस्तदिने तृतीये पश्चमे सप्तमे वा सात्रं कृत्वा जिनवर्लं विधाय भूतवर्लि प्रक्षिप्य चैत्यवन्दनं विधाय कंकणमोचनाद्यर्थं कायोत्सर्गः, " नमस्कारस्य चिन्तनं भणनं च । प्रतिष्ठादेवताविसर्जनकायोत्सर्गः । चतुर्विशतिस्तवचिन्तनं तस्यैव पठनं श्रुतदेवता १, शान्ति० २, —

#### उन्मृष्टरिष्टदुष्टग्रहगतिदुः समदुर्निमित्तादि । संपादितहितसम्पन्नामग्रहणं जयति शान्तेः ॥

क्षेत्रदेवतासमस्तवैयादृत्त्यकरकायोत्सर्गाः । ततः सौमाग्यमंत्रन्यासपूर्वकं मदनफलोत्तारणम् । स च – 20 'ॐ अवतर अवतर सोमे' – इत्यादि । ततो नन्धावर्त्तपूजनं विसर्जनं च । 'ॐ विसर विसर खख्यानं गच्छ गच्छ खाहा' – नन्धावर्त्तविसर्जनमंत्रः । 'ॐ विसर विसर प्रतिष्ठादेवते खाहा' – इति प्रतिष्ठादेवताविसर्जन-मंत्रः । ततो घृतदुग्धदध्यादिभिः खानं विधाय अष्टोत्तरशतेन वारकाणां क्षानम् । प्रतिष्ठावृत्तौ द्वादशमासिक-स्रपनानि कृत्वा पूर्णे वत्सरेऽष्टाद्विकां विशेषपूजां च विधाय आयुर्भिन्धं निवन्धयेत् । उत्तरोत्तरपूजा च यथा स्थात्तथा विधेयम् ।

### लिप्पाइमए वि बिही विंवे एसेव किंतु सविसेसं। कायवं ण्हवणाई दप्पणसंकंतपिडविंवे॥१॥

'ॐ क्षिं नमः' अंविकादीनामधिवासनामंत्रः । 'ॐ हीं क्ष्र्रं नमो वीराय खाहा' —तेषामेव प्रतिष्ठामंत्रः । यद्वा 'ॐ हीं क्ष्मीं खाहा' प्रतिष्ठामंत्रः । अंजरूयाकारहस्तोपरि हस्त आसनमुद्धा, चप्पुटिका प्रवचनमुद्धा ।

थुइदाणमंतनासो आहवणं तह जिणाण दिसिबंधो। नेतुम्मीलणदेसण गुरु अहिगारा इहं कप्पो॥१॥ राया बछेण वहुइ जसेण धवछेइ सयलदिसिभाए। पुण्णं वहुइ बिउलं सुपइडा जस्स देसम्मि॥२॥ उवहणइ रोगमारी दुन्मिक्सं हणइ कुणइ सुहभावे। भावेण कीरमाणा सुपइडा सयललोयस्स॥३॥

जिणबिंबपइहं जे करिति तह कारविंति भतीए।
अणुमझइ पइदियहं सबे सुहभायणं हुंति॥४॥
दबं तमेव मझइ जिणबिंबपइटणाइकज्रेसु।
जं लग्गइ तं सहलं दुग्गइजणणं हवइ सेसं॥५॥
एवं नाऊण सया जिणवरबिंबस्स कुणह सुपइहं।
पावेह जेण जरमरणविज्ञयं सासयं ठाणं॥६॥ = इत्येते प्रतिष्ठागुणाः।
कमलवने पाताले क्षीरोदे संस्थिता यदि स्वर्गे।
भगवति कुक सांनिध्यं विम्बे श्रीश्रमणसंघे च॥१॥

प्रतिष्ठानन्तरिममां गाथां पठता वासा अक्षताश्च देवशिरिस दीयन्ते । 'ॐ विद्युत्पुलिक्के महाविधे ।' सर्वकल्मणं दह दह स्वाहा' — कल्मणदहनमंत्रः । 'ॐ हूं श्लूं फुट् किरीटि किरीटि घातय घातय परीविष्ठान् स्फोटय स्फोटय सहस्रस्वण्डान् कुरु कुरु परमुद्रां छिन्द छिन्द, परमंत्रान् भिन्द भिन्द क्षः फुट् स्वाहा' — सिद्धार्थानिभमंत्र्य सर्वदिश्च प्रक्षिपेत् । विष्ठशान्तिः प्रतिष्ठाकाले । ॐ हां ललाटे, ॐ हीं वामकर्णे, ॐ हुं दक्षिणकर्णे, ॐ हुं शिरःपश्चिमभागे, ॐ हुं मस्तकोपरि, ॐ क्ष्मीं नेत्रयोः, ॐ क्ष्मीं मुखे, ॐ क्ष्मीं कण्ठे, ॐ क्ष्मीं हृदये, ॐ क्ष्मः वाह्योः, ॐ क्ष्मीं उदरे, ॐ हीं कटौ, ॐ हूं जंधयोः, ॐ क्ष्में पादयोः, ॥ ॐ क्षः हस्तयोरिति कुंकुमश्रीखंडकपूरादिना चक्षुःप्रतिस्फोटनिवारणाय प्रतिमायां लिखेत् ।

अथोक्तप्रतिष्ठाविधिसंग्रहगाथाः संक्षेपार्थं लिख्यन्ते —

पुबं पिडमण्हवणं चिइ उस्स्ग्ग थुइ अप्पण्हवणयारेसु। रक्का कुसुमाणंजिल तज्जणिपूर्यं च तिलयं वा ॥ १॥ मोग्गरमक्खयथालं वज्ञं गुरुडो बली [ॐ हीं क्ष्वीं] समंतेणं। कवयं दिसिबंधो चिय पक्लिववणं सत्तधन्नस्स ॥ २॥ कलसहमंतणसबोसहिचंदणचिबिबंबमंतेणं। पंचरयणस्स गंठी परमेडीपंचगं ण्हवणं ॥ ३॥ पढमं हिरण्णसह'-पंचरयणे-सकसायमहियाण्हैवणं। दब्भोदयँमीसं पंचगबँण्हवणं च पंचमयं ॥ ४ ॥ सहदेवाईसबोसहीण 'वरगो य मृलियावरगो"। पढमहवरग बीयहबरग एहवणं तहा नवमं ॥ ५ ॥ जिणदिसपालाहबणं कुसुमंजलिसबओसहीण्हवणं"। दाहिणकरमरिसेणं जिणमंतो सरिसबोहिलया ॥ ६॥ तिलयंजलिमुद्दाए विन्नती हेमभायणत्थग्घो। पुण दिसपालाहवणं परमेडी-गरुडसुद्दाए ॥ ७ ॥ कुसुमर्जंल गंधण्हाँणिय वासेहिं" चंदणेण" बुसिणेण"। पनरसण्हाणेसु कएसु दप्पणदंसणं पुरओ ॥ ८ ॥ तिस्थोदएण ण्हाणं' कप्पूरेण' ब पुष्कअंजलिया। अहारसमं ण्हाणं सुद्धचडहत्तरसंर्एणं ॥ ९ ॥

सद्यविष्ठेवणसूरी पुष्काइं ध्ववासमयणफलं।
सुरही पडमा पडमा अंजलिसुदाओ हत्यखेवो य॥ १०॥
अहिवासणमंतेणं कंकण तेणेव चक्कसुदाए।
पंचंगफास पुण जिणआहवणं नंदप्या य॥ ११॥
सत्त सरावा चंदणचियकलसा सतंतुणो चडरो।
घयगुलदीवा चडरो चडकलसा नंदवत्तस्स॥ १२॥
सक्तत्थयअहिवासणसमए छाएहि माइसाडीए।
सूरिमंताहिवासण-एहवणंजलि सत्तघन्नस्स॥ १३॥
पुंखणयकणयदाणं बलिलडुयमाइ पुढिय आरतियं।
चिइअहिवासण देवयथुइधारण सागयाईहिं॥ १४॥

॥ अधिवासनाधिकारः समाप्तः ॥

#### अथ प्रतिष्ठाधिकारः-

संतिबिल चिइपइडा उस्सग्गो थी य भायणं नित्ते।
वन्नसिरि वास कन्ने मंतो सबंगफास चक्नेणं॥ १५॥
दिहभंड मंत मुद्दा पुंखण पुष्पंजलीउ मंतेणं।
भूयबिल लवणरित्तय चिइ अक्लय घम्मकह मिहमा॥ १६॥
तइय पण सत्तमिद्गेणे जिणबिल भूयबिल वंदिउं देवे।
कंकणमोयणहेउं पइड उस्सग्ग मंत नसे॥ १७॥
काउं प्यविसग्गो नंदावत्तस्स कंकणच्छोडे।
पंचपरमेडिपुवं मंगलगाहाओं पढमाणो॥ १८॥

§ १०१. अथ नन्द्यावर्त्तस्थापना लिख्यते — कर्प्तसन्मिश्रेण प्रधानश्रीलण्डेन लोहेनास्पृष्टैकलण्डश्री-पर्ण्यादिपट्टके ससलेणाः क्रमेण दीयन्ते उपर्यधश्च । कर्प्त-कस्तृरिका-गोरोचना-कुंकुम-केसररसेन जातिलेखिन्या प्रथम नन्द्यावर्तो लिख्यते पदक्षिणया नवकोणः । ततस्तन्मध्ये पतिष्ठाप्यजिनप्रतिमा, तत्पार्थे एकत्र शकः, अन्यत्रेशानः, अधः श्रुतदेवता । ततो नन्द्यावर्त्तस्योपरिवलके गृहाष्टकरिवते 'नमोऽर्हद्भ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नम आचार्येभ्यः, नमः सर्वसाधुभ्यः, नमो ज्ञानाय, नमो दर्शनाय, नमश्चारित्राय'। ततः ॥ पूर्वादिषु चतुर्द्वारेषु दुंवरप्रतीहारः; तथा सोमः, यमः, वरुणः, कुवेरः; तथा धनुः-दण्ड-पाश-गदाचिह्वानि । इति प्रथमवलकः । तस्योपरि द्वितीयवलके पूर्वादिप्रतोल्यन्तरेषु आभयादिषु गृहषद्क-षद्कविरचितेषु कमेण प्रतिग्दं मरुदेव्यादिजिनमातरो लिख्यन्ते — मरुदेवि १, विजया २, सेना ३, सिद्धत्था ४, मंगला ५, सुसीमा ६, पुह्वी ७, लक्खणा ८, रामा ९, नंदा १०, विण्ह् ११, जया १२, सामा १३, सुजसा १४, सुद्धया १५, अइरा १६, सिरी १७, देवी १८, पमावई १९, पउमा २०, वप्पा २१, सिवा २२, वम्मा २३, अतिसल २४ ।— इति द्वितीयः । तृतीयवलके पूर्वाद्यन्तरालेषु गृहचतुष्टय-चतुष्टयविरचितेषु घोडशविद्या-देव्यो लिख्यन्ते — रोहिणी १, पक्षती २, वज्रसिलला ३, वज्रकुंसी ४, अपडिचका ५, पुरिसदत्ता ६, काली ७, महाकाली ८, गोरी ९, गांवारी १०, सबत्यमहाजाला ११, माणवी १२, वहरोद्या १३, काली ७, महाकाली ८, गोरी ९, गांवारी १०, सबत्यमहाजाला ११, माणवी १२, वहरोद्या १३,

अच्छुत्ता १४, माणसी १५, महामाणसी १६। — इति तृतीयवस्यः। तत उपरि चतुर्ववस्यः पूर्वायन्तरालेषु गृहषट्क-षट्किवरिचितेषु सारस्वतादयो लिल्यन्ते — सारस्वत १, आदित्य, २, विह १, अरुण ४, गर्वतोय ५, तुषित, ६, अञ्यावाध ७, अरिष्ट ८, अञ्याम ९, सूर्याभ १०, चन्द्राभ ११, सत्याम १२, श्रेयस्कर १३, क्षेमंकर १४, ह्वभ १५, कामचार १६, निर्माण १७, दिश्चान्तरिक्षत १८, आत्मरिक्षत १९, सर्वरिक्षत २०, मरुत् २१, वसु २२, अश्व २३, विश्व २४ — इति चतुर्थवस्यः। तदुपरि पंचमवरुके पूर्वायन्तरालेषु गृहद्वय-द्वयितरिक्तेऽमी लिल्यन्ते — ॐ सौधर्मादीग्द्रादिभ्यः स्वाहा १, तद्देवीभ्यः स्वाहा २, ॐ वनद्वादीन्द्रादिभ्यः स्वाहा ५, तद्देवीभ्यः स्वाहा ६, ॐ वनद्वादीन्द्रादिभ्यः स्वाहा ५, तद्देवीभ्यः स्वाहा ६, ॐ किसरादीन्द्रादिभ्यः स्वाहा ७, तद्देवीभ्यः स्वाहा ८ – इति पंचमवरुकः। तदुपरि वष्ठवरुके पूर्वायन्तरालेषु गृहद्वय-द्वयितरिक्ते दिक्पाल लिस्यन्ते — ॐ इनद्राय स्वाहा १, ॐ अग्नये स्वाहा २, ॐ यमाय। स्वाहा ३, ॐ तैर्ऋतये स्वाहा ४, ॐ वरुणाय स्वाहा ५, ॐ वायवे स्वाहा ६, ॐ कुवेराय स्वाहा ७, ॐ ईशानाय स्वाहा ८। अधः — ॐ नागेभ्यः स्वाहा ९। उपरि — ॐ ब्रक्षणे स्वाहा १०।

इति नन्यावर्त्तछेखनविधिः।

§ १०२. प्रतिष्ठादिनात् पूर्वमेवेत्थं लिखित्वा प्रधानवस्त्रेण वेष्टयित्वा एकान्ते नन्धावर्त्तपट्टो धारणीयः। ततो देवाधिवासनानन्तरं पूर्वे वा कर्पूरवासप्रधानश्वेतकु धुमैराचार्येण नामोचारणमञ्जपूर्वकं नन्धावर्तः पूजनीयः " क्रमेण । तद्यथा, प्रथमबलके - ॐ नमो ऽर्हद्भ्यः खाहा, ॐ नमः सिद्धेम्यः खाहा, ॐ नम आचार्येम्यः स्वाहा, ॐ नम उपाध्यायेभ्यः स्वाहा, ॐ नमः सर्वसाधुभ्यः स्वाहा, ॐ नमो ज्ञानाय स्वाहा, ॐ नमो दर्शनाय खाहा, ॐ नमश्चारित्राय खाहा ॥ तस्रो द्वितीयवरुके – ॐ मरुदेव्ये खाहा १, ॐ विजयादेव्ये स्वाहा २, ॐ सेनादेव्ये स्वाहा ३, ॐ सिद्धार्थादेव्ये स्वाहा ४, ॐ मंगरुदेव्ये स्वाहा ५, ॐ सुसीमादेव्ये स्वाहा ६, ॐ प्रथ्वीदेव्ये स्वाहा ७, ॐ कक्ष्मणादेव्ये स्वाहा ८, ॐ रामादेव्ये स्वाहा ९, ॐ नन्दादेव्ये » स्वाहा १०, ॐ विष्णुदेव्ये स्वाहा ११, ॐ जयादेव्ये स्वाहा १२, ॐ स्यामादेव्ये स्वाहा १३, ॐ सुयशा-देव्ये खाहा १४, ॐ सुन्नतादेव्ये खाहा १५, ॐ अचिराहेव्ये खाहा १६, ॐ श्रीदेव्ये खाहा १७, ॐ देवीदेव्ये लाहा १८, ॐ प्रभावतीदेव्ये लाहा १९, ॐ पद्मादेव्ये लाहा २०, ॐ वप्रादेव्ये लाहा २१, ॐ शिवादेव्ये साहा २२, ॐ वामादेव्ये स्वाहा २३, ॐ त्रिशलादेव्ये स्वाहा २४ ॥ तृतीयवलके-ॐ रोहिणिदेव्ये लाहा १, ॐ प्रश्नतिदेव्ये लाहा २, ॐ वज्रशंसकादेव्ये लाहा ३, ॐ वज्रांकुशीदेव्ये लाहा अप्रतिचकादेव्ये साहा ५, ॐ पुरुषदत्तादेव्ये साहा ६, ॐ कालीदेव्ये साहा ७, ॐ महाकाली-देन्ये साहा ८, ॐ गौरीदेन्ये साहा ९, ॐ गांधारीदेन्ये स्वाहा १०, ॐ महाज्वाहादेन्ये साहा ११, ॐ मानवीदेव्ये खाहा १२, ॐ बैरोत्रबादेव्ये खाहा १३, ॐ अच्छुप्तादेव्ये खाहा १४, ॐ मानसीदेव्ये खाहा १५, ॐ महामानसीदेख्ये खाहा १६ । मतांतरे तु –ॐ रोहिणीए स्वास्म्यं स्वाहा १ । ॐ पन्नसीए रा क्षां २ । ॐ वज्जसिसलाए लां ई ३ । ॐ बजांकुसाए क्ष्मां वां ४ । ॐ अप्पडिचकाए हूं ५ । ॐ पुरिस-" दत्ताए क्मां ६। ॐ कालीए सां हैं ७। ॐ महाकालीए ॐ श्री ८। ॐ गोरीए यूं हूं ९। ॐ गंधारीए रां क्ष्मां १० । ॐ सबत्थमहाजाकाए छं. भां ११ । ॐ माणवीए यूं क्ष्मां १२ । ॐ अच्छुताए यूं मां १३। ॐ बहरुष्टाए सूं मां १४। ॐ माणसीए सूं मां १५। ॐ महामाणसीए हूं सूं १६। सर्वे साहान्सा वाच्याः ॥ चतुर्थवछके - ॐ सारस्रतेभ्यः स्नाहा १। ॐ आदित्वेभ्यः स्नाहा २। ॐ विद्वभ्यः स्नाहा ३। ॐ बरुणेम्बः खाहा ४ । ॐ गर्दतोयेभ्यः खाहा ५ । ॐ तुनितेभ्यः खाहा ६ । ॐ अञ्यावाधेभ्यः खाहा # ७ । ॐ रिष्टेभ्यः साहा ८ । ॐ अझ्यामेभ्यः साहा ९ । ॐ सूर्यामेभ्यः साहा १० । ॐ सन्त्रामेभ्यः लाहा ११। ॐ सत्यामेभ्यः लाहा १२। ॐ नेयस्करेभ्यः साहा १३। ॐ क्षेपंकरेभ्यः साहा १४।

कं कुमीम्यः स्वाहा १५। कं कामचारेम्यः स्वाहा १६। कं निर्माणेम्यः स्वाहा १७। कं विद्यान्तरिक-तेम्यः स्वाहा १८। कं वास्परिक्षितेम्यः स्वाहा १८। कं महद्भयः स्वाहा २१। कं वास्परिक्षितेम्यः स्वाहा २०। कं महद्भयः स्वाहा २१। कं वास्पर्यः स्वाहा २१। कं वास्पर्यः स्वाहा २१। कं वास्पर्यः स्वाहा २१। कं वास्पर्यः स्वाहा २। कं वास्पर्यः स्वाहा ३। तद्वीम्यः स्वाहा १। कं वास्पर्यः स्वाहा १। कं सोमाय स्वाहा १। कं मुमिपुत्राय स्वाहा १। कं वास्पर्यः 
#### मकरासनमासीनः शिवाशयेभ्यो ददाति पाशशयः। आशामाशापालः किरतु च दुरितानि वरुणो नः॥१॥

ततो जलाशये पूजार्थ पुष्पफलादिक्षेपः । ततो वस्तपूतेन जलेन कुम्भाः पूर्यन्ते । पुनर्महोत्सवेन देवगृहे आगमनम् । जलानयनविधिः ।

अपरे त्वित्थमाहु: — घूपवेलापूर्व पार्थे विलं विकीर्य सदशवस्तंकणमुद्रिको परिधाय देवस्यामे चृता रिक्तकस्तांश्चत्ररोऽधिवासयेत्। तान् शिरस्यधिरोप्याविधवाः कलस्त्रधरस्त्रियः साधःप्रतिमं छत्रं सातोचनादं गृहीतवित सात्रकारे जलाशयं गच्छन्ति । तत्र च पार्थे विलं क्षिस्वा फलेन धूपादिना च जलाश्चं पूजियत्वा तज्जलमानीय तेनापूर्य कलशान् छत्राधोष्ट्रतप्रतिमाभतो न्यसेत् । ततः प्रतिमां परिधाच्य देवान् वन्देतं, श्चतदेव्यादिकायोत्सर्गान् कुर्यात् , स्कीत्वा चैत्यमागच्छेदिति ।

६ १०४. अथातः कल्यारोपणविधिः—तत्र म्मिशुद्धिः गन्धोदकपुण्यादिसत्कारः, आदित एव कल्याधः-प्रमुखकं सुवर्ण-रूप्य-मुक्ता-प्रवाल-कोहकुन्मकारसृत्तिकारहितं न्यसनीयम् । पवित्रस्थानाज्ञकानयनं प्रतिमा-आत्रं शान्तियिलः सोवकासर्वीषिवर्त्तनं स्नीभः ४ सात्रकाराभिमत्रणं सकलीकरणं शुनिविधारोपणं वैद्य-बन्दनं शान्तिनाथादिकायोत्सर्गः। शुत १ शान्ति २ शासन ३ क्षेत्र ४ समस्तवै० ५। कल्यो कुसुमांजिल-बेपः । तदनन्तरमाचार्येण मध्यांगुलीद्वयोध्विकरणेन तर्जनीसुद्रा रौद्रदक्षा देया। तदनु वामकरे जलं गृहीस्या ॥ कल्या आच्छोटनीयः । तिलकं पूजनं व । सुद्ररसुद्रादर्शनम् । भौ द्वी क्ष्वीपद्ववं रक्ष रक्ष साहा । प्रमुद्धा कल्यास्य सप्तधान्यकप्रकृपः हिरण्यकल्याचतुष्टयसानं सर्वीषधिकानं मूलिकासानं गं० वा० चं० कुं० कर्प्यूरकुसुमजलकल्यासानं पंचरवसिद्धार्थकसमेतप्रन्थिकन्यः। वामधृतदक्षिणकरेण चन्दनेन सर्वोक्रमालिक्य पुण्यसमेतमवनफलक्षद्विद्युतारोपणम् । कल्यापंचाक्षस्पर्शः, भूपवानं, कंकणवंधः, स्नीमः प्रोसणं, सर- भ्यादिमुद्रादर्शनं, सूरिमन्नेण वारत्रयमधिवासनम् । औं स्थावरे तिष्ठ तिष्ठ स्थाहा — वस्नेणाच्छादनं, जंबीरादि-फलोहिलिबलेनिक्षेपः । तदुपरि सप्तधान्यकस्य च आरत्रिकावतारणं चैत्यवन्दनम् । अधिवासनादेव्याः कायोत्सर्गः । चतुर्विशतिस्तवचिन्ता । तस्याः स्तुतिः —

#### पातालमन्तरिक्षं भुवनं वा या समाश्रिता नित्यम् । साञ्जावतरतु जैने कलदो अधिवासनादेवी ॥ – इति पाठः ।

शां० १ अं० २ समस्तवे०। तद्नु शान्तिबर्छि क्षित्त्वा शकस्तवेन चैत्यवन्दनं शान्तिभणनं प्रतिष्ठा-देवताकायोत्सर्गाः। चतुर्विश०। यद्घिष्ठिता० प्रतिष्ठास्तुतिदानं। अक्षतांजिलभृतलोकसमेतेन मंगलगाथा-पाठः कार्यः। नमोऽईत्सिद्धा०।

जह सिद्धाण परहा॰ ॥ जह सग्गस्स परहा॰ ॥ जह मेरूस्स परहा॰ ॥ जह ॥ लवणस्स परहा समत्थ उदहीण मज्झयारम्मि॰ ॥ जह जंबुस्स परहा, जंबुदीबस्स मज्झयारम्मि ॥ आचंद० ॥

पुष्पांजलिक्षेपः । धर्मदेशना । – कलशप्रतिष्ठाविधिः ।

§ १०५. अथ ध्वजारोपणविधिरुच्यते – मूमिशुद्धिः, गन्धोदकपुष्पादिसत्कारः । अमारिघोषणम् । संघाह्वाननम् । दिक्पारुस्थापनम् । वेदिकाविरचनम् । नन्यावर्चलेखनम् । ततः सूरि कंकणमुद्रिकाहस्तः सदश- वस्तपरिधानः सकलीकरणं शुचिविद्यां चारोपयति । स्नपनकारानिभमन्नयेत् । अभिमन्नितदिशाबिलपक्षेपणं धूपसहितं सोदकं क्रियते । औं हीं क्ष्वीं सर्वोपद्भवं रक्ष रक्ष स्वाहा – इति बल्यभिमञ्जणम् । दिक्पाला-हाननम् – ओं इन्द्राय सायुधाय सवाहनाय सपरिजनाय ध्वजारोपणे आगच्छ आगच्छ स्वाहा । एवं – ओं अमये-औं यमाय-ओं नैर्ऋतये-ओं वरुणाय-ओं वायवे-ओं कुबेराय-ओं ईशानाय-ओं नागाय-ओं त्रक्षणे आगच्छ आगच्छ स्वाहा । शांतिबलिपूर्वकं विधिना मूरुपतिमास्नानम् । तदनु चैत्यवन्दनं संघसहितेन 21 गुरुणा कार्यम् । वंदो कुसुमांजलिक्षेपः, तिलकं पूजनं च । हिरण्यकलशादिस्नानानि पूर्ववत् । कनकं पंचरसं कषाय मृतिका मृतिका अष्टवर्ग सर्वेषिष गन्ध वास चन्दन वंकुकुम तिथीदक किप्पूर ते तत इक्षु-रस'' वृत-दुग्ध-दिध-स्नानम्'े। वंशस्य चर्चनम् । पुष्पारोपणम् । रुग्नसमये सदशवस्त्रेणाच्छादनम् । मुद्रान्यासः । चतुःस्त्रीप्रोंखणकम् । ध्वजाधिवासनं वासधूपादिप्रदानतः । 'ॐ श्रीं कण्ठः' - ध्वजावंशस्यामिमन्नणम् । इत्यधि-वासना । जवारक-फलोहिल-बिलटौकनम् । आरित्रकावतारणम् । अधिकृतिजनस्तुत्या चैत्यवन्दनम् । शान्ति-😕 नाथकायोत्सर्गः । श्रुतदे० १ शान्तिदे० २ शासनदे० ३ अंबिकादे० ४ क्षेत्रदे० ५ अधिवासना ६ कायोत्सर्माः । चतुर्विशतिस्तवचिन्तनं तस्या एव स्तुतिः - 'पातालमन्तरिक्षं मवनं वा०' । १ । समस्त-वैयावृत्त्यकरकायोत्सर्माः । स्तुतिदानम् । उपविदय शकस्तवपाठः । शान्तिस्तवादिभणनम् । बलिसप्तधान्य-फलोहिलवासपुष्पघूपाधिवासनम् । ध्वजस्य चैत्यपार्श्वेण प्रदक्षिणाकरणम् । शिखरे पुष्पांजलिः । कलश-क्षानम् । ध्वजागृहे मर्कटिकारूपे पंचरत्रनिक्षेपः । इष्टांशे ध्वजानिक्षेपः । 'ॐ श्री ठः' – अनेन सुरिमक्रेण » वासक्षेपः । इति प्रतिष्ठा । फलोहिल-सप्तधान्यबलि-मोरिंडकमोदकादिवस्तूनां प्रभूतानां प्रक्षेपणम् । महा-ध्वजस्य ऋजुगत्या प्रतिमाया दक्षिणकरे बन्धनम् । प्रवचनमुद्रया सूरिणा धर्म्भदेशना कार्या । संघदानम् । अष्टाहिकापूजा विषमदिने ३,५,७, जिनबर्लि पक्षिप्य चैत्यवन्दनं विधाय शान्तिनाथादिकायोत्सर्गान् कृत्वा महाध्वजस्य छोटनम् । संघादिपूजाकरणं यथाशक्त्या । - इति ध्वजारोपणविधिः समाप्तः ।

जिणमुंद-कलंद-परमेहि-अंग-अंजलि-तहासणाँ-चकाँ।
सुर्रभी-पवर्यण-गर्वडा-सोहर्गी-कर्यजेली चेव॥१॥
जिणमुद्दाए चउकलसटावणं तह करेह थिरकरणं।
अदिवासमंतनसणं आसणमुद्दाह अन्ने उ॥२॥
कलसाए कलसन्हवणं परमेहीए उ आहवणमंतं।
अंगाह समालमणं अंजलिणा पुष्फदहणाई॥३॥
आसणयाए पहत्स पूर्यणं अंगफुसण चकाए।
सुरभीह अमयमुत्ती पवयणमुद्दाह पहिवृहो॥४॥
गद्दहाह दुहरक्ला सोहर्गाए य मंतसोहर्गं।
तह अंजलीह देसण मुद्दाहं कुणह कजाई॥५॥

१ १०६. अथ प्रतिष्ठोपकरणसंप्रदः — कपनकार १। मूलशतवर्षनकारिका १ अधिका वा । तासां गुडयुतसुहाली १। दानं पर्वणिदानं च । दिशाबिलः । अक्षतपात्रम् । सण १ लाज २ कुलस्थ ३ यव १
कंगु ५ माव ६ सर्षप ७ इति सप्तधान्यम् । गंध १, धूप पुष्प वास सुवर्ण रूप्य रावट प्रवाल मौक्तिक
पंच रत्त ८, हिरण्य चूर्णोदिखानं १८, कौसुंम कंकण २०, श्वेतसर्षप रखोटली ८, सिद्धार्थ दिध अक्षत
पृत दर्भरूपोऽर्धः । आदर्श शंख ऋद्धिशृद्धिसमेत मदनफल ८, कंकण ३, वेदि १ मंडपकोणचतुष्टये एकैका । ॥
जवारा १०, माटीवारा १०, माटीकलश १३२, रूपावादुली १, सुवर्णशालाका १, नन्धावर्षपद्ध १,
आच्छादनपाट ६, वेदीयोग्य १, नन्धावर्षयोग्य १, प्रतिमायोग्य १, माइसाडी २, अधिवासना प्रतिष्ठासमययोग्य काकरिया द्वितीयनाम मोरिंडा २५, कथं मुद्ध ५ यव ५ गोचूम ५ चिणा ५ तिल ५, मोदकसराबु १, वाटसराबु १, खीरिसराबु १, करंबासराव १, कीसरिसराव १, कूरसराबु १, चूरिमापूयडीसराबु
१, एवं ७; नालिकेर फोफल ऊतती सर्जूर द्वाक्षा वरसोलां फलोहिल दाडिम जंबीरी नारंग बीजपूरक ॥
आम्र इक्षु रक्तसूत्र तर्कु कांकणी ५, अविमननाय पउंखणहारी १। तासां कांचुलीदेया । मंडासराबु १,
सात धनउं सण बीज कुलस्थ मसूर वह चणा बीहि चवला । मंगलदीप १। गुडधनसमेतिकियाणा
३६०। पुढी १। प्रियंगु-कर्प्र-गोरोचनाहस्तलेपः । घृतभाजनम् । सौवीराजनचृतमधुशक्तराह्रपनेताकनम् - इत्यादि ।

अव्यक्षामञ्जलिं दस्वा कारयेदिधवासनम्। हितीयां भक्तितो दस्वा मतिष्ठां च विधापयेत्॥१॥ गुरुपरिधापनापूर्वमन्यसाधुजनाय सः। दयात् प्रवरवस्त्राणि पूजयेच्छावकांस्ततः॥२॥

§१०७. अय क्रमंप्रतिष्ठाविधिः - क्रमंस्थापनाप्रदेशे पूर्वप्रतिष्ठितप्रतिमास्नात्रं पूजनं च । आरात्रिकं मंगलप्रदीपं च क्रत्वा चैत्यवंदनं शान्तिस्तवभणनं च कार्यम् । ततो यत्र क्रमंस्थितिभीविष्यति तत्र क्रमंगृहमाने अ
चतुरसे क्षेत्रे चतुर्षु कोणेषु चत्वारि इष्टकासंपुटानि अथवा पाषाणसंपुटानि कार्याणि । गर्भे पश्चमं कार्यम् ,
यत्र विन्तं स्थाप्यते । नंदा भद्दा जया विजया पूर्णा इति पंचानामपि नामानि भवन्ति । ततोऽधस्तनगर्ताः
सुगर्ताः कृत्वा पंचरसानि सप्तधान्यसिकृतचारकमध्ये निक्षेप्तव्यानि । मध्यपुटे सुवर्णमयः १ कृत्मोंऽधो-

15

मुलः स्थापनीयः प्रधानत्रिरेलकपर्दकसहितः । प्रधानपरिधापनिका चौपरि कर्त्तव्या । बस्यादिसमस्तं विषयम् । संपुटकेषु मुद्रितकरुष्ठैः सानं कार्यम् — मृंगारैरित्यर्थः । क्रमसमये च बासस्रेपं कृत्वा संपुटानि निवेश्यन्ते । अथवा क्रमसमये छिडका उत्सार्थते वर्भसत्का या अधः क्षिप्ताऽऽसीत् । मंत्रध्यायम् — 'ॐ हां श्री कूर्म्म तिष्ठ तिष्ठ रथशास्त्रं देवगृहं वा धारय धारय साहा' । ततो मुद्रान्यासः सर्वत्र कार्यः । पश्चा- चैत्यवंदनं कृत्वा मंगरुस्तुर्ति भणित्वाऽक्षतांजितिनिश्चेषः कार्यः संघसमेतैः । मंगरुस्तुत्यश्च प्रतिष्ठाकरूपे 'जह सिद्धाण पद्दृहा' इत्यादिकाः पठित्वा, कूर्मोपरि अक्षता निश्चेप्याः । पुष्पाञ्चित्रं श्चावकाः क्षिपन्ति । इति कृर्म्मप्रतिष्ठाविधिः समाप्तः ।

अथ शास्त्रोदितस्थाने पीठं शास्त्रोक्तलक्षणम् ।
संस्थाप्य निश्चलं तत्र समीपं प्रतिमां नयेत् ॥ १ ॥
सौवर्ण राजतं ताम्रं शैलं वा चतुरस्रकम् ।
रम्यं पत्रं विनिर्माप्य सदलं मसृणं तथा ॥ २ ॥
एवं विलिख्य संलाप्य पत्रं क्षीरेण चाम्बुना ।
सुगन्धिद्रव्यमिश्रेण चन्दनेनानुष्ठेपयेत् ॥ ३ ॥
सत्युष्पाक्षतनैवेशध्पदीपफलैजेपेत् ।
सुगन्धप्रसवैस्तत्र जाप्यमष्टोत्तरं शतम् ॥ ४ ॥
संस्थाप्य मातृकावर्णं मालामश्रेण तत्त्वतः ।
ॐ अर्दं अ आ इ ई इत्यादि शषसहान् यावत् – भाँ हीं क्षीं कों खाहा ।
पत्रमध्ये च यत्पद्यं पीठे गन्वेन तिक्षित् ।
कर्परकुष्टुमं गन्धं पारवं रक्षपञ्चकम् ॥ ५ ॥
क्षिप्तवा च पत्रमारोप्य प्रतिमां स्थापयेत्ततः ।
प्रश्वीतत्त्वं च घातव्यमित्याद्वाय इति श्रुवम् ॥ ६ ॥

स्विरप्रतिमाऽघो यंत्रम् — ओं हीं आं श्रीपार्श्वनाथाय खाहा । जातीपुष्प १०००० जापः उपौ-पितेन कार्यः । इदं यंत्रं ताम्रपात्रे उत्कीर्य देवगृहे मूलनायकविम्बस्याघो निधापयेत् । विम्बस्य सकली-करणं, शान्ति पुष्टिं च करोति । यस्याधस्तनविभागे मूलनायकस्य क्षिप्यते तस्य नाम मध्ये दीयते । मूल-य नायकस्य यक्ष-यक्षिण्यौ चाकिक्येते । अत्र तु श्री पार्धनाथ-तद्यक्षयक्षिणीनां नामन्यासो निदर्शनमात्रमिति ॥

> म्तानां बिखानमित्रमिजनिक्तानं तदमे खयं वैद्यानामथ बन्दनं स्तुतिगणः स्तोत्रं करे मुद्रिका । खस्य लात्रकृतां च ग्रुद्धसकली सम्यक् ग्रुचिप्रक्रिया धूपामभःसिहतोऽभिमिक्तितबिक्षः प्रभाव पुष्पाञ्चालिः॥१॥ सुद्रा मध्याङ्गुलीम्यामितकुपितदशा वामहस्ताम्भसोवै-विम्वस्थाच्छोटनं सत्सितिलककुसुनं सुद्ररभ्राक्षपात्रम् । सुद्राभिवैज्ञतार्थादिभित्य कववं जैनविम्बस्य सम्यग् विग्वन्यः सप्तवान्यं जिनवपुरुषरि शिष्यते तत्स्रणं च ॥२॥

क्रम्भानामभिमक्रणं जिनपतेः सन्सुद्रया मक्रयते नीरं गन्धमहोषधी मलयजं पुष्पाणि धूपस्ततः। अङ्गल्यामथ पश्चरवरचना स्नानं ततः कावनं पुष्पारोपणभूपदानमसकृत् सात्रेषु तेष्वन्तरा ॥ ३ ॥ रत्नस्नानकषायमञ्जनविधिर्मृत्पश्रगब्ये ततः सिद्धौषध्यथ मूखिका तदनु च स्पष्टाष्ट्रवर्गद्वयम् । मुक्ताशुक्तिसुमुद्रया गुब्रयोत्थाय प्रतिष्ठोचितं मन्नेर्देवतमाहायेद् दशदिशामीशांख पुष्पास्रकिः ॥ ४ ॥ सर्वीषध्यथ स्रिहस्तकलनाव् हग्दोषरक्षोन्मुजा रक्षापुटलिका ततश्च तिलकं विज्ञविकायाञ्चलिः। अर्घोऽईत्यथ दिग्धवेषु कुसुमलानं तृतः लापनिका वासअन्दनकुङ्कमे मुक्करहक तीर्थाम्बु कर्पूरवत् ॥ ५ ॥ निक्षेप्यः क्रसुमाञ्जलिर्जलघटलानं रातं साष्टकं मन्नावासितचन्दनेन बपुषो जैनस्य चाछेपनम्। वामस्पृष्टकरेण वाससुमनो धूपः सुरभ्यम्बुजा-अल्यसात्करलेपकङ्कणमधी पत्राङ्गसंस्पर्शनम् ॥ ६ ॥ धूपश्च परमेष्टी च जिनाह्यानं पुनस्ततः। उपविदय निषयायां नन्यावर्त्तस्य पूजनम् ॥ ७ ॥ ॥ श्रीचन्द्रसूरिकृतप्रतिष्ठासंग्रहकाव्यानि ॥

घोषाबिक अमारि रण्णो संघस्स तह य वाहरणं।
विण्णाणियसंमाणं कुका लिसस्स सुद्धि च॥१॥
तह य दिसिपालठवणं तकिरियंगाण संनिहाणं च।
वुविहसुई पोसिहओ वेईए ठविक जिण्डिंगं॥२॥
नवरं सुमुदुसंमी पुबुस्तरिसिसुहं सउणपुवं।
वक्षंतेसु चउविहमंगलतूरेसु पउरेसु॥३॥
तो सबसंघसिहओ ठवणायरियं ठविसु पिडमपुरो।
देवे वंदइ सुरी परिहियनिकवाहिसुइवत्थो॥४॥
संतिसुयदेवयाणं करेइ उस्सग्गं थुइपयाणं च।
सहिरण्णदाहिणकरो सयलीकरणं तओ कुका॥५॥
तो सुद्दोअयपक्का दक्का लेयमुपा विहियरक्का।
पवहणगराओ लिवंती दिसासु सवासु सिद्धवर्ति जिणं।
पंचरयणोदगेणं क्सायसिखकेण तसो य॥७॥

15

20

25

महियजछेण तो अहबग्गसद्योसहीजछेणं च। गंधजलेणं तह पवरवाससलिलेण य ण्हवंति ॥ ८॥ चंदणजलेण कुंकुम-जलकुंभेहिं च तित्थसलिलेणं। सुद्धकलसेहिं पच्छा गुरुणा अभिमंतिएहिं तहा ॥ ९ ॥ ण्हाणाणं सद्याण वि जलघारापुष्फध्र्वगंघाई। दायवमंतराष्ठे जावंतिमकलसपत्थावो ॥ १० ॥ एवं पहविए बिंबे नाणकलानासमाचरिक गुरू। तो सरसस्ययंघेणं लिंपिजा चंदणदवेणं ॥ ११ ॥ क्रसमाइसुगंघाइं आरोवित्ता ठविज्ञ विंबपुरी। नंदावत्तयवदं पृहज्जइ चारुदवेहिं ॥ १२ ॥ चंदणच्छडुब्भडेणं चत्येणं छायए तओ पटं। अह पहिसरमारोवे जिणविवे रिद्धिविद्धिजुयं ॥ १३॥ तो सरसस्ययंघाइं फलाइं पुरओ ठविज्ञ विवस्स। जंबीरबीजपूराइयाइं तो दिज्ज गंघाइं ॥ १४ ॥ मुद्दामंतन्नासं बिंबे हत्थंमि कंकणनिवेसं। मंतेण घारणविहिं करिज बिम्बस्स तो पुरओ ॥ १५॥ बहुबिहुपक्क्षणां ठवणा वरवेहिगंधपुडियाणं। वरवंजणाण य तहा जाइफलाणं च सविसेसं ॥ १६॥ सागिकसृवरसोलयसंडाईणं वरोसहीणं च। संपुन्नबलीइ तहा ठवणं पुरओ जिणिदस्स ॥ १७ ॥ घयगुडदीवो सुक्रमारियाजुओ चउ जवारय दिसीसु । बिंबपुरओ ठविजा भूयाण बलिं तओ दिजा ॥ १८॥ आरत्तियमंगलदीवयं च उत्तारिकण जिणनाहं। वंदिज्ञऽहिवासणदेवयाइ उस्सन्मथुइदाणं ॥ १९॥ अह जिणपंचंगेसु ठावेह गुरू थिरीकरणमंतं। वाराउ तिश्नि पंच य सत्त य अश्वंतमपमत्तो ॥ २० ॥ मयणहरूं आरोबइ अहिबासणमंतनासमवि कुणइ। झायइ य तयं बिंबं सजियं व जहा फुडं होइ॥ २१॥ एवमहिवासियं तं विवं ठाइज सदसबत्थेणं। चंदणछडुन्भडेणं तदुवरि पुष्फाइं विस्विविज्ञा ॥ २२ ॥ ण्हाविज सत्त्रधन्नेण तयणु जीवंतउभयपक्खाहि । नारीहिं चउहिं समलंकियाहिं विजंतनाहाहिं॥ २३॥ पहिपुण्णवत्तसुत्तेणं वेढणं चउगुणं च काऊण । ओमिणणं कारिजा तुहेर्हि हिरण्णदाणजुयं ॥ २४ ॥

18 .

तो वंदिका देवे पइहदेवीइ कायउस्सर्ग । विज धुई तीए चिय ठबिज पुरओं उ घयपत्तं ॥ २५ ॥ ः सोवण्णविद्याए कुजा महसक्तराहिं भरियाए। कणगसलागाए विवनयणउम्मीलणं लग्गे ॥ २६ ॥ सम्मं पइट्टमंतेण अंगसंघीण अक्खरन्नासं । क्रणमाणो एगमणो सूरी वासे खिविज तहा ॥ २७ ॥ पुष्पुक्षयंजलीहिं तो गुरुणा घोसणा ससंघेणं। थिजात्यं कायवा मंगलसहेहिं विवस्स ॥ २८ ॥ जह सिद्ध-मेर-कुलपद्याण पंचित्थिकाय-कालाणं। इह सासया पर्झा सुपर्झा होउ तह एसा ॥ २९ ॥ जह दीव-सिंधु-ससहर-दिणयर-सुरवास-वासिक्ताणं। इह सासया पइट्टा सुपइट्टा होउ तह एसा ॥ ३० ॥ इत्थं सुहभावकए अक्लयखेवे कयंमि विवस्स । सबिसेसं पुण पूरा किया चिइवंदणा य तहा ॥ ३१ ॥ मुहउग्घाडणसमणंतरं च पूराइ समणसंघस्स । फास्त्रयघय-गुड-गोरस-णंतगमाईहिं कायवा ॥ ३२॥ सोहणदिणे य सोहग्गमंतविश्वासपुष्वयमवस्तं। मयणहलकंकणं करयलाओं विवस्स अवणिजा॥ ३३॥ जिणविंबस्स य बिसए नियनियठाणेसु सबसुदाओ। गुरुणा उवउत्तेणं पउंजियबाओं ताओं इमा ॥ ३४ ॥ जिणमुद्दकलस० .... .... ॥ गाहा ॥ ३५॥ -.... ।। गाहा ॥ ३६॥ जिणमुद्दाए० .... ।। गाहा ॥ ३७॥ कलसाए० .... ।। गहा ॥ ३८॥ आसणयाए० .... । गाहा ॥ ३९॥ .. गर्डाए० ....

## ॥ इति प्रतिष्ठाविधिः॥

घोसिज्जए अमारी वीणाणाहाण दिज्जए दाणं।
पडणीकिज्जइ वंसो घयजुग्गो सरलसुसिणिद्धो॥ ४०॥
बद्दंतचादपद्दो अपुबडो कीडएहिं अवस्तद्धो।
अदहो वण्णहो अणुहसुद्धो पमाणजुओ॥ ४१॥
काऊण मूलपिडमाण्हाणं चाउदिसं च भूसुद्धिं।
दिसिदेवयआइवणं वंसस्स विलेवणं तह य॥ ४२॥
अदिवासियकुसुमारोवणं च अदिवासणं च वंसस्स।
मयणफलरिद्धिविद्धी सिद्धत्थारोवणं चेव॥ ४३॥

ध्वक्लेवं मुदानासं चडसुंदरीहें ओसिणणं।
अदिवासणं च सम्मं महद्ध्यस्तिदुधवस्तस्य ॥ ४४ ॥
चाउदिसिं जवारय फलोइसीहोयणं च वंसपुरो।
आरित्यावयारणमह बिहिणा देववंदणयं ॥ ४५ ॥
बिसत्तधन्नफलवासकुसुमसकसायवत्युनिवहेणं।
अदिवासणं च तत्तो सिहरे तिपयाहिणीकरणं ॥ ४६ ॥
कुसुमंजलिपाइणपुरस्सरं च ण्हवणं च मृहकलसस्स ।
सेत्तदसदामलस्यणध्यहरा इद्धसमयंति ॥ ४७ ॥
सुपहट्टपहट्टाणंतिकत्तवासस्स तयणु वंसस्स ।
ठवणं सिवणं च तओ फलोइसीम्रिनचक्वाणं ॥ ४८ ॥
तत्तो उज्जगईए धयस्स परिमोयणं सजयसदं।
पडिमाइ दाहिणकरे महद्धयस्सावि वंधणयं॥ ४९ ॥
विसमदिणे उस्सयणं जइसत्तीए य संघदाणं च।
इय सुत्तत्थिद्दीए कुणइ धयारोवणं धन्ना ॥ ५० ॥
॥ इति ध्वजारोपणविधिः कथारक्षकोशात्॥

॥ इति प्रसङ्गानुप्रसङ्गसहितः प्रतिष्ठाविधिः समाप्तः ॥ ३५॥

§ १०८. अथ सापनाचार्यप्रतिष्ठा
घोक्लंसुयकरचलणो आरोवियसयलिकरणसृहविज्ञो ।

गरुवाहदिलयिक्यो मलयजघुसिणेहिं लिंपिसा ॥ १ ॥
अवलं फलिहमणि वा सहकद्वमयं च ठावणायरियं ।
काऊणं पंचपरिष्टिटिक्कप चंदणरसेण ॥ २ ॥
मंतेण गणहराणं अहवा वि हु बद्धमाणविज्ञाए ।
काऊण सस्तासुको वासक्लेवं पहिद्धा ॥ ३ ॥
॥ ठवणायरियपइट्ठाविही समस्तो ॥ ३६ ॥

५ १०९. अय मुद्राविधिः — तत्र दक्षिणांगुष्टेन तर्जनीमध्यमे समाक्रम्य पुनर्मध्यमामोक्षणेन नाराचमुद्रा १. किंचिदाकुंचितांगुलीकस्य वामहस्तस्योपि शिथिलमुध्दिक्षिणकरस्यापनेन कुम्भमुद्रा २. — ग्रुचिमुद्राद्वयम् । बद्धमुद्योः करयोः संलग्नसंमुलांगुष्ठयोईदयमुद्रा १. तावेव मुद्री समीकृतौ कर्थांगुष्टौ शिरिस विन्यसेदिति शिरोमुद्रा २. पूर्ववन्मुष्टी बद्धा तर्जन्यौ प्रसारयेदिति शिसामुद्रा ३. पुनर्मुष्टिवन्धं विधाय कृतीयस्यंगुष्टौ प्रसारयेदिति कवचमुद्रा १. कृतिष्ठिकामंगुष्टेन संपीक्य शेषांगुलीः प्रसारयेदिति क्षुरमुद्रा १ — नेत्रत्रयस्य व्यासोऽयम् । दक्षिणकरेण मुष्टि बद्धा तर्जनीमध्यमे प्रसारयेदिति अक्षमुद्रा । इदयादीनां विन्यसनमुद्रा ।

<sup>1</sup> A प्यक्तिपानिकरणे । 2 B उत्सवनं ।

मसारिताबोगुसाभ्यां हसाभ्यां पादांगुलीतलामसाक्रस्यश्चीन्महागुद्रा १. अन्योऽन्यमितांगुलीषु किनिष्ठकानामिकयोर्भध्यमातर्जन्योध्य संयोजनेन गोस्तनाकारा बेनुमुद्रा २. दक्षिणहस्तस्य तर्जनीं वामहस्तस्य मध्यमया संद्वीत, मध्यमां च तर्जन्याऽनामिकां किनिष्ठिकया किनिष्ठिकां चानामिकया, एतचाबोगुलं कुर्यात् । एवा बेनुमुद्रेत्यन्ये विशिषन्ति । हस्ताभ्यामक्षिं कृत्वा प्राकामामूलपर्वागुष्ठसंयोजनेनावाहनी ३. इयमेवाघो- मुसा स्वापनी ४. संख्यमुष्ट्यच्छितांगुष्टौ करौ संनिधानी ५. तावेव गर्भगांगुष्टौ निष्ठुरा ६. उभयकनि- १ विकाम्बसंयुक्तांगुष्ठामद्वयमुत्तानितं संहितं पाणियुगमावाहनमुद्रा ७. तदेव तर्जनीम्बसंयुक्तांगुष्ठद्वयावाद्मुलं स्वापनमुद्रा ८. मुष्टिपस्तया तर्जन्या देवतामितः परिअमणं निरोधमुद्रा ९. शिरोदेशमारभ्यापपदं पार्थाभ्यां तर्जन्योर्भमणमवगुठनमुद्रेत्येके । एता आवाहनादिग्रद्धाः ९ ।

नद्धमुष्टेदिक्षणहस्तस्य मध्यमातर्जन्योर्विस्पारितमसारणेन गोष्ट्रयमुद्रा १। बद्धमुष्टेदिक्षणहस्तस्य प्रसा-रिततर्जन्या वामहस्ततस्रताडनेन त्रासनीमुद्रा १। नेत्रास्तयोः पूजामुद्रे । अंगुष्ठे तर्जनीं संयोज्य शेषांगुलि- ॥ प्रसारणेन पाशमुद्रा १. बद्धमुष्टेवीमहस्तस्य तर्जनीं प्रसार्य किंचिदाकुंचयेदित्यंकुशमुद्रा २. सहतोर्ध्वागुलि-वामहस्तम्ले चांगुष्ठं तिर्यग् विधाय तर्जनीचालनेन ध्वजमुद्रा ३. दक्षिणहस्तमुत्तानं विधायाधःकरशासाः प्रसारयेदिति वरदमुद्रा ४। एता जयादिदेवतानां पूजामुद्राः ।

वामहस्तेन सुष्टिं बद्धा कनिष्ठिकां प्रसार्य शेषांगुलीरंगुष्ठेन पीडयेदिति शंखमुद्रा १. परस्परामिसुलहस्ताभ्यां वेणीवन्धं विधाय मध्यमे प्रसार्य संयोज्य च शेषांगुलीभिर्मुष्टिं बन्धवेत्—इति शक्तिमुद्रा २. ॥
हस्तद्वयेनांगुष्ठतर्जनीभ्यां वलके विधाय परस्परान्तः भवेशनेन शृंखलासुद्रा ३. वामहस्तस्थोपिर दक्षिणकरे कृत्वा
कनिष्ठिकांगुष्ठाभ्यां मणिवन्धं संवेद्ध शेषांगुलीनां विस्फारितप्रसारणेन वज्रसुद्रा ४. वामहस्तस्ले दक्षिणहस्तम्लं संनिवेश्य करशाखाविरलीकृत्य प्रसारयेदिति वक्तमुद्रा ५. पद्माकारौ करौ कृत्वा मध्येऽङ्गुष्ठौ
कणिकाकारौ विन्यसेदिति पद्मसुद्रा ६. वामहस्तमुष्टेरुपरि दक्षिणमुष्टिं कृत्वा गोत्रेण सह किंचिदुनामयेदिति
गदासुद्रा ७. अधोमुखवामहस्तांगुलीर्घण्टाकाराः प्रसार्य दक्षिणकरेण मुष्टिं बद्धा तर्जनीमुष्वां कृत्वा ॥
वामहस्ततले नियोज्य वण्टावचालनेन घण्टासुद्रा ८. उन्नतपृष्ठहस्ताभ्यां संपुटं कृत्वा किनिष्ठिके निष्कास्य
योजयेदिति कमण्डलुमुद्रा ९. पताकावत् हस्तं प्रसार्य अंगुष्ठसंयोजनेन परशुमुद्रा १०. यद्धा पताकाकारं
दक्षिणकरं संहतांगुल्धं कृत्वा तर्जन्यंगुष्ठाकमणेन परशुमुद्रा द्वितीया ११. कर्व्यदंशै करौ कृत्वा पद्मवत्
करमासाः प्रसारयेदिति वृक्षमुद्रा १२. दक्षिणहस्तं संहतांगुलिमुन्नमय्य सर्व्यक्षप्रमा क्षेत्र विचायां- ॥
गुलीः पद्मवद्विकास्य मध्यमे परस्परं संयोज्य तन्युरुलमांगुष्टी कारयेदिति ज्वलनसुद्रा १५. बद्धमुष्टेदिक्षणकरस्य मध्यमांगुष्ठतर्जन्यौ मूलात् कमेण प्रसारयेदिति कीमणिमुद्रा १६। यताः वोडक्षविद्यादेवीनां मुद्राः।

दक्षिणहस्तेन सुष्टिं बद्धा तर्जनीं प्रसारयेदिति दण्डसदा १. परस्परोन्ससौ मणिबन्धामिसुस्वकर-शासौ करौ कृत्वा ततो दक्षिणांगुष्ठकनिष्ठाभ्यां वाममध्यमानामिके तर्जनीं च तथा वामांगुष्ठकनिष्ठाभ्या-मितरस्य मध्यमानामिके तर्जनीं समाकामयेदिति पाशसदा २. परस्पराभिसुस्वम् व्योगुलीकौ करौ कृत्वा ॥ तर्जनीमध्यमानामिका विरलीकृत्य परस्परं संयोज्य कनिष्ठांगुष्ठौ पातयेदिति शूलसदा ३. यद्वा पताकाकारं करं कृत्वा कनिष्ठिकामंगुष्ठेनाकम्य शेषांगुलीः प्रसारयेदिति शूलसदा द्वितीया। एताः पूर्वोक्ताभिः सह दिक्षालानां सुद्राः।

श्रासस्योपरि हस्तं प्रसार्थ कनिष्ठिकादि-तर्जन्यन्तानामकुलीनां क्रमसंकोचनेनाकुष्ठम्लानयनात् संहार-ग्रदा । विसर्जनग्रद्रेयस् । उत्तानहस्तद्वयेन वेणीवन्यं विधायांगुद्रास्यां कनिष्ठिके तर्वनीभ्यां च मध्यमे म संगृह्मानामिके समीकुर्यात् — इति परमेष्ठिमुदा १. यद्वा वामकरांगुलीरूव्विकृत्य मध्यमां मध्ये कुर्यादिति द्वितीया २. पराब्युसहस्ताभ्यां वेणीवन्यं विधायाभिमुस्तीकृत्य तर्जन्यौ संश्रेष्य रोषांगुलिमध्ये अष्ठुष्ठद्वयं विनय-सेदिति पार्श्वमुद्राः । एता देवदर्श्वनमुद्राः ।

इदानीं प्रतिष्ठाद्मपयोगिमुद्राः - उत्तानौ किंचिदाकुंचितकरशासौ पाणी विधारयेदिति अंजलि-• मुद्रा १. अभयाकारी समश्रेणिस्थितांगुळीकी करी विधायाक्सुष्टयोः परस्परमथनेन कपाटमुद्रा २. चतुरंग-लमप्रतः पादयोरन्तरं किंचिन्न्यूनं च पृष्ठतः कृत्वा समपादः कायोत्सर्गेण जिनमुदा ३. परस्पराभिमुसौ प्रथितांगुलीको करो कृत्वा तर्जनीम्यामनामिके गृहीत्वा मध्यमे प्रसार्य तन्मध्येऽकुष्ठद्वयं निक्षिपेदिति सौभाग्यमुद्रा ४. अत्रैवांगुष्टद्वयस्याधः कनिष्ठिकां तदाकान्ततृतीयपर्विकां न्यसेदिति सबीजसौभाग्यमुद्रा ५. वामहस्तांगुलितर्जन्या कनिष्ठिकामाकम्य तर्जन्यमं मध्यमया कनिष्ठिकामं पुनरनामिकया आकुंच्य मध्येऽ- क्रुष्ठं निक्षिपेदिति योनिसुद्रा ६. प्रथितानामंगुलीनां तर्जनीभ्यामनामिके संगृद्ध मध्यपर्वस्थांगुष्ठयोर्मध्यमयोः सन्धानकरणं योनिमुद्धेत्यन्ये । आत्मनोऽभिमुखदक्षिणहस्तकनिष्टिकया वामकनिष्टिकां संगृह्याभःपरावर्तित-इस्ताभ्यां गरुडमुद्रा ७. संलमी दक्षिणांगुष्ठाकान्तवामांगुष्ठी पाणी नमस्कृतिमुद्रा ८. किंचिद्रभिंती हस्ती समी विधाय ललाटदेशयोजनेन मुक्ताशुक्तिमुद्रा ९. जानुहस्तोत्तमांगादिसंप्रणिपातेन प्रणिपातमुद्रा १०. संगुलहस्ताभ्यां वेणीबन्धं विधाय मध्यमांगुष्ठकनिष्ठिकानां परस्परयोजनेन त्रिशिलागुद्रा ११. पराब्युलहस्ता- भ्यामंगुली विदर्भ्य मुष्टि बद्धा तर्जन्यौ समीकृत्य प्रसारयेदिति भृंगारमुद्रा १२. वामहस्तमणिबन्धोपि पराक्ष्यं दक्षिणकरं कृत्वा करशासा विदर्भ्य किंचिद्वामचलनेनाधोमुस्तांगुष्टाभ्यां मुष्टिं बद्धा समुस्थिपेदिति योगिनीमुद्रा १३. ऊर्ध्वशासं वामपाणि कृत्वाऽक्कृष्ठेन कनिष्ठिकामाक्रमयेदिति क्षेत्रपालमुद्रा १४. दक्षिणक-रेण मुष्टिं बद्धा कनिष्ठिकांगुष्ठौ प्रसार्य डमरुकवचालयेदिति डमरुकमुद्रा १५. दक्षिणहस्तेनोर्ध्वागुलिना पताकाकरणादभयमुद्रा १६. तेनैवाधोमुखेन वरदमुद्रा १७. वामहस्तस्य मध्यमांगुष्ठयोजनेन अक्षसूत्रमुद्रा 20 १८. पद्ममुद्रैव प्रसारितांगुष्ठसंलग्नमध्यमांगुल्यमा विवसुद्रा १९। एताः सामान्यसुद्राः ।

दक्षिणांगुष्ठेन तर्ज्जनीं संयोज्य शेषाङ्गुलीप्रसारणेन प्रवचनमुद्रा २०. हस्ताभ्यां संपुटं इत्वा अंगुलीः पत्रविद्विकास्य मध्यमे परस्परं संयोज्य तन्मूलल्क्मावंगुष्ठौ कारयेदिति मंगलमुद्रा २१. अंजल्याकार- हस्तस्योपिरहस्त आसनमुद्रा २२. वामकरघृतदक्षिणकरसमालभने अंगमुद्रा २३. अन्योऽन्यान्तिरताङ्गुलि-कोशाकारहस्ताभ्यां कुक्ष्युपिर कूर्प्परस्थाभ्यां योगमुद्रा २४. उभयोः करयोरनामिकामध्यमे परस्परानिममुखे अर्ध्वीकृत्य मीलयेच्छेषांगुलीः पातयेदिति पर्वतमुद्रा २५. करस्य परावर्त्तनं विस्मयमुद्रा २६. अंगुष्ठरुद्रेन तरांगुल्यमायास्तर्जन्या कर्ष्वीकारो नादमुद्रा २७. अनामिकयांगुष्ठामस्पर्शनं विन्दुमुद्रा २८।

## ॥ इति मुद्राविधिः ॥ ३७ ॥

§११०. वाराही १ वामनी २ गरुडी ३ इन्द्राणी ४ आभेगी ५ याम्या ६ नैर्ऋती ७ वारुणी ८ वाग्वमा ९ सीम्या १० ईशानी ११ ब्राझी १२ वेष्णवी १३ माहेश्वरी १४ विनायकी १५ शिवा १६ शिव- ३ दूती १७ चामुंडा १८ जया १९ विजया २० अजिता २१ अपराजिता २२ हरसिद्धि २३ कालिका २४ चंडा २५ सुचंडा २६ कनकनंदा २७ सुचंदा २८ उमा २९ वंटा ३० सुचंटा ३१ मांसिमया ३२ आशापुरा ३३ छोहिता ३४ अंबा ३५ अस्थिमक्षी ३६ नारायणी ३७ नारसिंही ३८ कीमारी ३९ वामरता ४० अंगा ४१ वंगा ४२ दीर्घदंष्टा ४३ महादंष्टा ४४ प्रमा ४५ सुप्रमा ४६ इंबा ४७

<sup>1</sup> A त्रिक्तिसम्म । 2 B संगम्म ।

हंबोडी ४८ मद्रा ४९ सुमद्रा ५० काली ५१ रौद्री ५२ रौद्रमुखी ५३ कराली ५४ विकराली ५५ साक्षी ५६ विकटाक्षी ५७ तारा ५८ सुतारा ५९ रजनीकरा ६० रंजनी ६१ खेता ६२ मद्रकाली ६३ क्षमाकरी ६४।

#### चतुःषष्टि समाख्याता योगिन्यः कामरूपिकाः। पूजिताः प्रतिपूज्यन्ते अवेयुर्वरदाः सदा॥

अमुं श्रोकं पठित्वा योगिनीभिरिषष्ठिते क्षेत्रे पहकादिषु नामानि टिक्कानि वा विन्यस्य नामोचारण-पूर्व गन्धाचैः पूजयित्वा नन्दिपतिष्ठादिकार्याण्याचार्यः कुर्यात् ।

## ॥ चउसद्विजोगिणीउवसमप्पयारो ॥ ३८ ॥

§ १११, सो य अहिणवसूरी तित्थजत्ताए सुनिहियनिहारेण कयाइ गच्छइ; अववायओ संघेणानि समं वश्चइ । सो य संघो संघवइप्पहाणो ति तस्स किश्चं भण्णाइ । तत्थ जाइकम्माइअदूसिओ उन्तियण्णू राय- ॥ सम्मओ नाओविज्ञयदिनणो जणमाणिज्ञो पुज्जपूर्यापरो जम्म-जीनिय-नित्ताणं फरुं गिण्हिउकामो सोहणतिहीए गुरुपायमूले गंतूण अप्पणो जत्तामणोरहं निन्नवेज्ञा । गुरुणा नि तस्स उनवूहणं काउं तित्थ- जत्ताए गुणा दंसेयद्या । ते य इमे —

अन्नोन्नसाहु-सावयसामायारीइ दंसणं होह।
सम्मत्तं सुविसुद्धं हवइ हु तीए य दिहाए॥१॥
तित्थयराण भयवओ पवयण-पावयणि-अइसइहीणं।
अभिगमण-नमण-दरिसण-कित्तण-संपूयणं थुणणं॥२॥
सम्मत्तं सुविसुद्धं तु तित्थजत्ताइ होइ भवाणं।
ता विहिणा कायवा भवेहिं भवविरत्तेहिं॥३॥

तित्यं च तित्ययरजन्मभूमिमाइ । जओ भणियं आयारनिज्जुतीए -

जम्माभिसेय-निक्खमण-चरण-नाणुप्पया य निवाणे। तियलोय-भवण-वंतर-नंदीसर-भोमनगरेसु॥४॥ अद्वावय-उर्जिते गयग्गपयए य धम्मचके य। पासरहावस्तनगं चमरुप्पायं च वंदामि॥५॥

एवं गुरुणा विश्व उच्छाहो पत्थाणदिणनिन्नयं काऊण बहुमाणपुर्वं साहन्मियाणं जत्ताए आह्वणत्वं अ
हेहे पद्दविज्ञा । तओ वाहण-गुरुइणी-कोस-पाइक-जुगजुत्ताइ-सगडंग-सिप्पिवग्ग-जलोवगरण-छत्त-दीवियाधारि-स्वार-धन्न-मेसज्ज-विज्ञाइसंगहं चेहयसंघप्यत्थं चंदण-अगरु-कप्पूर कुंकुम-कत्थूरी-वत्थाइसंगहं
च काउं, सुमुहुत्ते जिणिदस्स ण्हवणं पूर्वं च काऊण, तप्पुरओ निसन्नस्स तस्स सुपुरिसस्स गुरुणा
संघाहिवत्तदिक्सा दायवा । तओ दिसिपालाण मंतपुधि बिं दाउं मंतमुद्दापुर्वं पुप्पवासाइपूइए रहे महूसवेण देवं सयमेव आरोविज्ञा । तओ गुरुं पुरो काउं संघसिहओ चेइआइं चंदिय कविज्ञक्स-अंबाइ- अ
सम्मदिद्विदेवयाणं काउस्समो कुज्ञा । खुद्दोबद्दवनिवारणमंतज्ञाणपरेण गुरुणा तस्स अर्डिमतरे कवयं
आउहाणि य कायवाणि । तओ जयजयसद्धवल्यमंगलज्ञ्युणिमीसेहिं तूरनिग्घोसेहिं अंबरं बिहरेंतो दाणसम्माणपुरियणवर्षजणमणोरहो पुरपरिसरे पर्थाणमंगलं कुज्ञा । तओ णाणाठाणागए साहिम्मए सकारिय

28

तेसि पूर्व पिडिन्छिय सहजितए धणेहि घणियणो वाहणेहि वाहणियणो सहाएहि असहाए पीकंतो, बंदिसायणाई असल-वसण-दिवणेहि तोसंतो, ममो चेहवाई पूर्वतो ममाणि य उद्धरंतो, तकम्मकारिमु चच्छकंकुणंतो, तक्कजाई चितंतो, दुत्थियधम्मिए सक्कारेंतो, दाणेण दीणे पमोयंतो, मीयाणममयं देंतो, बंघणहिए
मोयंतो, पंकममां भमां च सगडाइयं सिप्पीहिं उद्धारेंतो, छुहिय-तिसिय-चाहिय-किसे अल-जल-मेसज-वाहगोहिं मुत्यी कुणंतो, धिम्मयजणाणं खुद्दोवद्दवे निवारेंतो, जिणपवयणं पभावेंतो, बंभचेरतवजुत्तो तित्याहं
पाविज्य सत्तीए उववासं काउं पहाओ कयविलकमो परिहियसुद्धनेवत्थो पुष्फवासकुंकुमाइमीसेणं तित्थोदेगेणं कलसे मरित्ता, संघं गंधवियवमां च कुंकुमचंदणाइहिं चित्रता, अबब्द्युयइदिविमाणाइवि मूईए
मूलनायगस्स ण्हवणं काउं, जगई जिणविंबाइं वेयावचारे य ण्हिवत्ता, तओ पंचामयण्हवणं काउं चंदणकत्यूरीकप्पूराईहिं विलेवणं सुवण्णाभरणमस्रवत्याईहिं अच्चणं कप्पूरागरपिईहिं धूवणं पिक्सणयं महद्धयारोवणं चिलरचमरभिगारजलधाराकुंकुमवुद्विविसिद्धं कप्पूरारित्तयं च काउं, देवे वंदिज्ञा । तओ देवसेवप
सक्कारिय अद्वाहियं अवारियसत्तं वहाविज्ञा । तओ मुहोग्घाडणे मालाउग्वडणे अक्स्यविहिक्लेवे भूमिमंहाइनिक्क्ए य देवस्स कोसं संविद्धिय दीणाई अणुकंपिय तिलोयनाहं पूह्य सगगगरिंगरे आपुच्छिय पुणो
दंसणं मिग्गय पणिमय सहजित् सक्कारिय तित्थे अणुक्कायंतो पिडिनियिज्ञा । कमेण सनगरं पत्तो
महया कसवेणं रहसालाए देवाल्यं पवेसिय पिडमं गेहमाणिज्ञा । तओ साहम्मिय-मित्त-नाइ-नागराई मोयणाकिही सम्माणिय संघं पृहज्जा । तओ गुरुणा देसणा कायवा । जहा —

तं अत्थं तं च सामत्थं तं विद्याणं सुउत्तमं।
साहम्मियाण कज्रम्मि जं विद्यंति सुसावया॥१॥
अन्नन्नदेसाण समागयाणं अन्नन्नजाईह समुन्भवाणं।
साहम्मियाणं गुणसुद्वियाणं तित्थंकराणं वयणे ठियाणं॥२॥
वत्थन्नपाणासणस्नाहमेहिं पुष्फेहिं पत्तेहिं य पुष्कछेहिं।
सुसावयाणं करणिज्रमेयं कयं तु जम्हा भरहाहिवेणं॥३॥
राया देसो नगरं तं भवणं गिहवई य सो घन्नो।
विहरन्ति जत्थ साहू अणुग्गहं मन्नमाणाणं॥४॥
इणमेव महादाणं एयं चिय संपयाण मूलं ति।
एसेव भावजन्नो जं पूरा समणसंघस्स॥५॥

तओ सो संघवई सिद्धंताइपुत्यलेहणत्यं नाणकोसं साहारणसंवल्यं च संवद्धारिज्य चि॥

## ॥ तित्यजत्ताविही समत्तो ॥ ३९ ॥

\$ ११२. संपयं तिहिनिही — पिक्तय-नाउम्मासिय-महिम-पंचमी-कल्लाणयाइतिहीस तवपूर्याईए उदह-यतिही अप्पयरभुत्तानि घेत्रवा न नहुतरभुत्ता नि इयरा । जया म पिक्तयाइपवितिही एडइ तथा पुवितिही में चेन तब्मुतिनहुला पचनलाणपूर्याइस घिप्पह न उत्तरा । तब्मोगे गंधस्स नि अभावाओ । पवितिहिनुद्वीए पुण पढमा चेन पमाणं संपुष्ण चि काउं । ननरं नाउम्मासिए नउइसीहासे पुष्णिमा जुज्जह । तेरसीगहणे आगमआयरणाणं अस्तयरं पि नाराहियं होज्जा । संग्रच्छितं पुष आसादनाउम्मासियाओ नियमा पण्णासाइमे दिने काववं, न इकपंचासहणे । जया नि कोइयहिष्ययासुतारेष को साववा को यहुष्य अविति,

26

तया वि पण्णासइमे दिणे, न उण कालन्त्यनिक्साए असीइमे । 'सवीसइराए मासे वहकंते पज्जोसवेंति'चि वयणाओ । जं च 'अभिविष्ट्रियंमि वीस'चि वुचं तं 'जुगमज्झे दो पोसा जुगअंते दोक्ति आसाढ'चि सिद्धंतिटिप्पणयाणुरोहेण चेव घडह । ते य संपर्ध न वहंति चि जहुत्तमेव पज्जसणादिणं ति सामायारी ।

### ॥ इति तिहिनिही ॥ ४० ॥

\$ १ १ ३. संपयं अंगविक्षासिद्धिविद्धी जहासंपदायं मण्णइ। मगवइए जंगविज्जाए सिट्ट जिल्लायमईए महापुरिसिद्णणाए मृमिकम्मविज्जा किण्ह चडहसीए चडल्यं काऊण गहियद्या। तीए उवयारो उंवरहक्तच्छा-याए उवविसिय मासाइकालं जाव अहममत्तेण खीरकपारणेण उडिदिकाइ आहारेण वा कायद्यो॥ १॥ तओ अक्षा विज्जा छट्टेण गहिया अहयवल्येण कुससत्यरोविविद्देण छट्टमत्तं काउं अद्वसयजावेण साहि-यद्या॥ २॥ अवरा य छट्टेण गहिया अहममत्तेण अहसर्यं जावेण साहियद्या॥ ३॥ एवं साहिओ दंद-परीहारविज्ञं पउंजिउं चडिहाहारिनिसेहं काउं एगंते पवित्तदेसे इत्यीणं अदंसणद्याणे तिकालं आम- ॥ कप्पूरेणं पुत्थयं पूर्व अगरुष्वमुम्माहिय मण-वयण-कायसुद्धवंमचेरपरायणो पवित्तदेहक्त्यो इत्यीणं मह-मणवलोइतो तासि सहं च असुणितो तह्यअज्ञावउवक्लावगुणगणालंकियो गुरुसमीवे सयं वा अवि-च्छिकं मुहपोत्तियाठइयमुहकमलो वाहज्जा । एवं सिद्धा संती भगवई अगविज्जा एगूणसोल्सआएसे अवितहे करिज्ञ ति । अविहिवायणे उम्मायाई दोसा परमपुरिसाणं च आसायणक्रयाह्य होइ ति ।

विहिणा पुण आराहिय एयं सिज्झंत अवितहाएसो। छउमत्थो वि हु जायह सुवणेसु जिणप्पभायरिओं।।

अंगविज्ञाराहणाविद्यी सिद्धतियसिरिविणयचंदद्वरिउवएसाओ लिहिओ।

## ॥ अंगविजासिद्धिविही ॥ ४१ ॥

सम्म'-गिहिचय'-समइयारोवण'-तग्गहणं-पारणविही य'।
उवहाण'-मालरोवणविहि'-उवहाणप्पइद्वा य'॥१॥
पोसह'-पिडकमण'-तवाइ''-नंदिरपणाविही'' सपुहपुत्तो।
पद्यजा'' लोयविही" उवओगा''-हल्लअडणविही''॥२॥
मंडलितव''-उवडावण''-जोगविही''-कप्पतिप्प'-वायणया''।
कमसो वाणायरिको''-वज्झाया''-परियपयठवणा''॥३॥
महपर''-पवत्तिणिपयह्वण''-गणाणुक्त''-अणसणविही य''।
सहपारिद्वावणिया'' पिन्छत्तं' साहु-सहाणं॥४॥
जिणविंवपइद्वाविहि"-कलस''-धयारोवणं'' च सपसंगं।
कुम्मपइद्वा'' जंतं'' ठवणायरियप्पइद्वाओ''॥५॥
महपारिद्वाविहि"-कलस''-धयारोवणं'' च सपसंगं।
कुम्मपइद्वा'' जंतं'' ठवणायरियप्पइद्वाओ''॥५॥
महपाविहि''-तिहिविहि"-अंगविज्ञसिद्विष्टं' त्ति इह दारा॥६॥

15

#### अथ प्रन्थप्रशस्तिः।

बहुविहसामायारीओं दहु मा मोहमिंतु सीस ति। एसा सामायारी लिहिया नियगच्छपडिबद्धा ॥ ७ ॥ आगमआयरणाहिं जं किंचि विरुद्धमित्थ में लिहियं। तं सोहिंतु सुयधरा अमच्छरा मह किवं काउं ॥ ८॥ जिणदत्तसृरिसंताणतिलयजिणसिंहसृरिसीसेण। ग्रैत्ति-रर्सं-किरियेठाणप्पमिए विक्रमनिवहवरिसे ॥ ९ ॥ विजयदसमीइ एसा सिरिजिणपहसुरिणा समायारी। सपरोवयारहेउं समाणिया कोसलानयरे ॥ १०॥ सिरिजिणवल्लइ-जिणदत्तसूरि-जिणचंद-जिणवइसुणिंदा। सुगुरुजिणेसर-जिणसिंहसूरिणो मह पसीयंतु ॥ ११ ॥ बाइयस्यलसुएणं वाणायरिएण अम्ह सीसेण। उदयाकरेण गणिणा पढमायरिसे कया एसा ॥ १२ ॥ जीए पसायाओं नरा 'सुकई सरसत्थवल्लहा' हुंति। सा सरसई य पडमावई य मे दिंतु सुयरिद्धिं॥ १३॥ ससि-सूरपईवा जाव मुबणभवणोदरं पभासेंति। एसा सामायारी सफिब्रज्ज ताव सुरीहिं॥ १४॥ पश्चक्खरगणणाए पाएण कयं प्रमाणमेईए। चडहत्तरी समहिया पणतीसस्या सिलोयाणं ॥ १५॥ विद्विमन्गपवा नामं सामायारी इमा चिरं जयह। पल्हायंती हिययं सिद्धिपुरीपंथियजणाणं ॥ १६॥

॥ अङ्कतोऽपि ग्रन्थाग्रं ३५७४॥

॥ इति विधिमार्गप्रपा सामाचारी संपूर्णा ॥

# परिशिष्टम् । श्रीजिनप्रभस्तरिकृतो

# दे व पू जा वि धिः।

संपयं जहासंपदायं देवपूराविही भण्णइ - तत्थ सावओ बंभमुहत्ते पंचनमोक्कारं सुमरंतो सिज्जं मुत्तूण अप्पणो कुरुधम्मवयाइं संभरिय, सरीरचिंताइ काऊण, फासुएणं अफासुएणं वा गलियजलेणं देसओ । सबओ वा ण्हाणं काऊण, कडिल्लवत्यं चड्य परिहियधोयवत्यज्ञगलो निसीहियातिगपुत्रं घरदेवालए पवि-सेजा । तत्थ सह-कर-चरणपक्खालणं देसण्हाणं, सिरमाइसबंगपक्खालणं सबण्हाणं। तओ भगवओ आहोयमित्तो चेव भालयले अंजलिमउलियग्गहत्थो 'नमो जिणाणं' ति पणामं काउं जय जय सहं भणिय मुहकोसं काऊण, गिहपडिमाओ निम्मलमवणित्त उवउत्तो लोमहत्थयाइणा निमज्जिय, जलेण पक्वालिय सरसमुरहिचंदणेण देवम्स दाहिणजाणु – दाहिणखंघ – निलाड – वामखंघ – वामजाणुलक्खणेसु पंचसु, 10 हियएण सह छमु वा अंगेमु पूर्व काऊण पचग्गकुसुमेहिं च पृह्य, तओ वामहत्थेण घंटं वाइयंतो दाहिणकरगहियधूबक इच्छुओ कालागुरु-पवरकुंद्रुक-तुरुक-मलयजमीससुगंधधूवं देवस्स प्रोभागादारुक म 'असुरिंदस्रिंदाणं' इचाइधूमावलीगाहाओ पढंतो सिट्टीए दसदिसं उग्गाहिय पुरो धारेइ। तओ चंदण-वासक्ख्याहि वासियं कुसुमंजिं करयलसंपुडेण गिण्हिता 'नमोऽईित्सद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः' इति भणिय, 'ओसरणे जिणपूरओ' इचाइवित्तेण देवस्स उवरि खिवेइ। तओ 'लोणत्त'इचाइवित्तं ॥ पढंतो सिद्रीए ओयारिय दाहिणपासधरियपडिमाहियाठियजरुणे खित्रेइ। एवं अन्ने वि दो वारे विचद्गेणं। तओ धाराघडियाओ जलं घेतृण 'उन्नयपयपब्भट्टस्स' इचाइवित्ततिगेणं तेणेव कमेण भगवओ ओया-रिय तहेव जरुणे सिवेइ । तओ थारुयम्स उवरि पंच-सत्ताइविसमवहिवोहियदीवसीहावमालियमारित्यं दोहिं हत्थेहिं गहिय 'गीयत्थगणाइणां' इचाइतित्ततिगं भणिय वारे तिण्णि आरत्तियमुत्तारेइ। एगो य दाहिणपासिंहओ आरत्तियंमि उत्तरंते तिण्णिवारे जरुधाराओ पिडिग्गहियाठियजरुणे देह । अन्ना- 20 भावे आरत्तियउत्तारणाणंतरं सयमेव वा धाराओ देइ । उत्तरंते आरत्तिए उभओ पासेस सावयनिय-चेलंचलेहिं चामरेहिं वा भगवओ चामरुक्लेवं कुणंति । एयं च लवणाइउत्तारणं पालित्तयसूरिमाइपब-परिसेहिं संहारेण अणुण्णायं वि संपयं सिट्टीए कारिजाइ। विसमी खु गङ्कारियापवाहो। तओ पडि-माहियाठियंगारजलाइ बाहिं उज्झिय थालियं पक्लालिय, तत्थ चंद्णेण सत्थियं नंदावत्तं वा काउं तस्स्विरि पुरमुक्ख्यवासो खिविय ओसगाओ अविहवनारीवोहियं तदभावे सयं या पवोहियं रत्तवट्टि-मंगलदीवयं अ ठाविय चंदणपुष्फवासाईहिं पूर्य मंगलछप्पयाइ पढणाणंतरं 'नमोऽहित्सिद्धाचार्यो०' इचाइ भणिय, 'जेगोगो जिणनाहो' इचाइवित्ततिगं पढिता मंगलदीवं उज्झविय, सबेसु तदुवरिं कुसुमाइं खिविंतेसु पंचसद्दे वजाते अभिमितो मगवओ पुरो धारेइ । तओ सकत्थयं भिणता वासक्खेवं काउं मंगलदीवयम-णुन्नविय एगदेसे मुंचइ, न उण आरत्तियं व झिवेइ ति - घरपडिमापूरा विही समत्तो ॥ १ ॥

पुणो नियवित्तिच्छेयं रक्खंतो ण्हाओ सविसेसं वत्थाभरणाइ सिंगारं काऊण प्रत्थियाइभायणद्वाविय-सरहिध्वअखंडवख्यकुसमचंदणफलाइप्याद्धो महिष्ठीए जिणिदमवणे गच्छइ । तस्स सीहदुवारदेसे कर-चरण-मुहसीयं काउं सचित्तद्वाईणि पुष्फ-तंबोल-हय-गयमाईणि अचित्तदवाणि य मउड-ख़ुरिया-खग्ग-छत्तो-वाणह-चामर-जंपाणाईणि मुत्तूण एगसाडियं उत्तरासंगं काउं अग्गदुवारमज्झदेसेसु कमेण उदारसद्दं तिन्नि ं निसीहीओ उचरंतो जगगुरुणो आलोए चेव भालयलमिलियकरकमलमउलजुयलो 'नमो जिणाणं'ति भणिय जयसद्मुहलो जिणभवणं पविसइ। एगसाडियं नाम असीवियमखंडियं च, एवं च एगं हिठिछ-वत्थं एगं च उवरिमवत्थं ति वःथज्यलेण धोवत्तिया कीरइ। न उण पुषदेसिचयाणं पिव अट्ट(द्धः) डुं-बयं ति रूढं एगमेव वत्थं उवरिं हिट्टा य जिणभवणे हुज्ज ति । न य कंचुयं विणा मंकुणयपाउयंगी वा साविया जिण-गुरुभवणेस वच्छ ति, अलं पसंगेण । तओ देवस्स दाहिणवाहाओ आरब्भ तिण्णि पया-" हिणाओ देइ । पयाहिणं च दिंतो जया देवस्स अग्गे उवणमइ तया पणामं करेइ । एवं तिण्हि पणामे करेड । तओ नाण-दंसण-चारितप्याहेडं अक्षयमुद्धितिगं सेढीए देवस्स पुरओ अक्षयपद्वाइस फल्सिइयं मंचइ । तओ कयमुर्कोसो पुब्रिनिम्मछावणयणनिमज्जणाइविहिणा एगग्गमणो मंगलदीवयपज्जंतं पूर्व करेइ । नवरं जहासंभवं सब्जिणविवाणं सम्मदिद्विदेवयाणं च करेइ । तओ उक्कोसेणं देवाओ सिट्टह-त्थिमेचे जहण्णेणं नवहत्थिमेंच मिज्ञमओ अंतराले उचियअवग्गहे टाऊण तिक्खुचो वत्थाइ पमिज्जय भूमिभागे छउमत्थ-समोसरणत्थ-मुक्खत्थ-रूबावत्थातिगं भावितो जिणबिवे निवेसियनयणमाणसो पए पए सत्तत्थसुद्धिपरायणो जहाजोगं सुद्दातियं पउंजंतो उक्तोस-मज्झिम-जहण्णाहिं चीवंदणाहिं जहासंपत्ति देवे वंदड । तासिं च विभागो इमो -

#### नवकारेण जहण्णा दंडथुइजुयलमजिझमा नेया। उक्षोसा चीवंदण सकत्थयपंचनिम्माया॥१॥

तत्थ नवकारो सीसनमणमेत्तं पंचंगपणिवाओ वा । अहिगयजिणस्स गुणथुइह्सव-सिलोगाइह्सवो वा नमोकारो तेण जहण्णा चीवंदणा होइ । तहा दंडगो मकत्थयरूवो, थुई य थुत्तसरूवा एएण जुगलेण मज्झिमा चीवंदणा । अहवा - दंडगो 'अरिहंतचेइआणं करेमि काउस्मगं' इचाइ । तओ काउस्सगं अट्टोम्सासं काउं पारिय एगा थुई दिज्जह । पणिहाणगाहाओ य मुत्तासुत्तीए पढिज्जंति । इत्थमवि मज्झिमा हवइ । अहवा - इरियावहियं पडिक्रिमय वन्थंतेण भूमिं पमिजाय तत्थ वामजाणं अंचिय दाहिणजाणं <sup>2</sup> धरणितले साह्टू जोगमुद्दाए सिलोगाइरूवं नमोकारं पढिय, नमोत्थुणं इचाइ पणिवायदंडगं भणिय, पच्छा पमज्जिय उष्टिय जिणमुदं विरह्य 'अरहंतचेइआणं'ति ठवणारिहंतत्थयदंडगं पिढ्य, अट्टोस्सासं काउस्सम्गं करिय, अरिहंतनमोकारेण पारिय, अहिगयजिणशुइं दाउं 'लोगस्युज्जोयगरे' इचाइ नमोरिहंतत्वयदंडगं पढिता 'सबलोए अरहंतचेइआणं'ति दंडगं भणिय तहेव उस्सग्गे कए, पारिय सवजिणशुई दिखाइ। तओ 'पुक्सरवरदीवहूं' इचाइ सुयत्थवं पिंडता 'सुयस्सभगवओ करेमि काउस्समां बंदणवत्तीयाए' इचाइ » भणिय, तहेव उस्सग्गे कण पारिए य सिद्धंतधुई दिजाह । 'तओ सिद्धाणं बुद्धाणं' इचाह सिद्धत्यवं पढिजगं 'वेयावचगराणं' इचाइ भणितु तहेव उस्सागे कए पारिए य सरस्सई-कोहंडिमाइवेयावचगराणं धुई दिजार । इत्थ पढम-चउत्थयुह्ओं 'नमोऽर्हत्सिद्धा०' हजाइ मणिकणं दिजाति, इत्यीओ य एयं न मणंति । तओ जाणूहिं ठाउं जोडियहत्थी सकत्थयं दंडगं मणितु, पंचंगपणिवाए कए 'जावंति चेइआहं' इचाह गाहं पढिचा, खमासमणं दाउं 'जावंत के वि साहु' इचाइ गाई मणिय, 'नमोऽईत्सिद्धा ०' इचाइ पढिय, जोग-महाकविविरइयं गंभीरत्थं अद्वसहस्सलक्ष्मणोववन्नसरीरपरीसहोवसगगसङ्णाइकिरियाइगुणवण्णणा-

किलंबं पावयं निवेयणगढमं पणिहाणसारं विचित्तसहत्यं पवरशोत्तं मणिता, मुत्तासुत्तिमुद्दाए 'जयवीयराय' इचाइ पणिहाणगाहादुगं पढइ । तओ आयरियाइ वंदिज्ञ ति । इत्थ पक्ले दंडगा पंच, धुईओ चत्तारि एएण जुयलेण मज्ज्ञिम ति नेयं ।

चतारि अंगुलाई पुरओ जणाई जत्थ पिन्छमओ।
पायाणमंतरालं एसा पुण होई जिणमुद्दा ॥ १ ॥
अन्नोन्नंतरि अंगुलि कोसागारेहिं दोहि इत्थेहि।
पिद्दोवरि कुप्परसंठिएहिं तह जोगमुद्द ति ॥ २ ॥
मुत्तामुत्तिमुद्दा समा जहिं दो वि गविभया इत्था।
ते पुण निलाबदेसे लग्गा अन्ने अलग्ग ति ॥ ३ ॥

एसा वि मज्झिमा चीवंदणा । उक्कीसा पुण सकत्थयपणगेणं । सा चेवं — पढमं सिलोगाइरूवे नमी- । कारे मणिता, सकत्थयं भणिय उद्विय इरियावहियं पडिक्रमिय, पुत्रं व नमोकारे सकत्थयं च भणिय उद्विय, 'अरहंतचेइआणं' इचाइदंडगेहिं पुणरिव चउरो थुई दाउं पुणो सकत्थयं पिट्य 'जावंति चेइआइं' इचाइ गाहादुगं मणिता 'नमोऽर्हत्सिद्धा०' इचाइमणणपुत्रं, थोत्तं भणिय पुणो सकत्थयं पिटय पणिहाणगाहादुगं तहेव भणइ ति चीवंदणाविही ।

एवमन्नयराए चीवंदणाए देवे वंदिय तओ आयरियाईण खमासमणे, देवस्स पुरओ गीयवाइ- 18 यनद्वाइमावपूयं काऊण दहूण वा चेइयवंदणत्थमागण्यु विहिए वंदिय, सइ पत्थावे तिसं समीवे धम्मो- वएसं सुणिय, जिणभवणकज्ञाणं देवद्वस्स य तित्तं काऊण, धोवित्तयं मुत्तूण, सुक्यत्थमप्पाणं मन्नंतो पूयासु कयमणुमोइंतो जहोचियं दीणदाणं दिंतो नियघरमागच्छिजा। तओ वाणिज्ञाइववहारं काउं, भोयणकाले तहेव घरपडिमाओ पूइय, तार्सि पुरो निवेजं ढोइय, तओ वसिंहं गंतु फासुयण्सिणज्ञेण भत्तपाणओ- सहभेसज्जवत्थपत्ताइणा अणुमाहो कायबो ति खमासमणं दाउं आगम्म सुविहियाणं संविभागं काउं, अ अब्भितरबाहिरं परिवारं गवाइयं च संमालिय, तेसिं अन्तपाणाइचित्तं काउं सयं भुंजिज्ञा। तओ घरवा- णिज्ञाइवावारं काउं, दिणहमभागे वियाले पुणरिव भुंजिय, पुणरिव घरे वा जिणहरे वा पूर्य पुवभणिय- नीईए करेइ। नवरं तत्थ चंदणपूर्यं न करेजा ति।

को उण निवाणकिलयाए प्याविही दीसइ सो तारिसं नाणविन्नाणकुरुसंपहाणपुरिसमविक्स दहनो, न उण सबसामको सि न इत्थ मण्णह ।

पूरा य दुविहा निचा नेमित्तिया य। तत्थ निचा पइदिणकरणिजा सा य मणिया। नेमित्तिया पुण अहमि-चउद्दिस-कल्लाणतिहि-अद्वाहिया-संवच्छरियाइपबभाविणी। सा य ण्हवणपहाणा, अओ संपयं ण्हव-णिब्ही दंसिज्ञद् । सा य सक्रयभासाबद्धगीइकब-अज्जयाबद्धवित्तवहुरु ति सक्रयभासाए चेव लिहिज्जइ —

तत्र प्रथमं पूर्वोक्तसात्रादिक्रमेण देवगृहं प्रविश्य घोतपोतिकां परिषाय, देवस्य घृपवेलां धूमाव-लीपुष्पांजलिलवणजलारात्रिकावतारणमङ्गलदीपोद्भावनारूपां कृत्वा शकत्तवं मणित्वा, साधूनभिवन्ध, सप- अ मणीठं प्रशास्य, चन्दनेन तत्र खिलाकं विधाय, पुष्पवासादिभिश्च संपूज्य, प्रतिमाया अग्रतः खित्वा, सविशेषकृतसुखकोशो 'नमोऽईत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यः' इति भणनपूर्व 'श्रीमत्षुष्यं पवित्र'-मित्यादिकृतसंचकं पठित्वा, सपनपीठस्योपरि कुसुमांजिं सपनकारः क्षिपेत् । सपनकाराश्च द्रभादयो द्रात्रिश्च-

दन्ता अधिकाः स्यः । ततश्चलप्रतिमां स्वपनपीठे स्थापयेत् सृष्ट्या च प्रतिमाया जलधारां भ्रामयेश्वन्दनेन च पूजयेत् । ततः शक्रस्तवभणन-साधुवन्दने कुर्यात् । स्थिरप्रतिमानां तु स्थानस्थितानामेव कुसुमांजल्यादिसर्वं कर्त्तव्यम् । ततः कुसुमांजिलं गृहीत्वा 'प्रोद्भृतभक्तिभरे'त्यादिवृत्तपंचकं भणित्वा प्रतिमायास्तं क्षिपेत् । ततो निर्माल्यमपनीय प्रतिमां प्रक्षाल्य प्जयेत् । ततः 'सद्देद्यां भद्रपीठे' इत्यादिवृत्तद्वयेन कुसुमांजिल • क्षिपेत् । ततः सर्वीपधि गृहीत्वा 'मुक्तालंकारे'त्यार्थया पुष्पालंकारावतारणे कृते सर्वीषधिस्नानं कारयेत् । ततः प्रक्षाल्य संपूज्य च प्रतिमाया 'भव्यानां भवसागरे' इतिवृत्तेन धूपमुत्क्षिपेत् । ततः एकं पुष्पं समा-दाय 'किं लोकनाथे'ति वृत्तं भणित्वा उच्णीषदेशे पुष्पमारोपयेत् । ततः कलशद्वयं कलशचतुष्टयादि वा प्रक्षाल्य धूपपुष्पचन्दनवासाद्यैरिवास्य कुङ्कमकर्पूरश्रीखण्डादिसंष्टक्तसुरिभजलेन भृत्वा पिहितसुसं पट्टके चन्द-नकृतस्वस्तिके संस्थापयेत् । ततः कुसुमांजलिपंचकं क्रमेण 'बहलपरिमले'त्यादि मात्रावृत्तपंचकं पठित्वा क्षिपेत् । नवरमाद्यान्त्यवृत्तयोर्नमोऽर्हित्सद्धेत्यादि भणेत् । वृत्तान्ते तु शङ्क्षभेरीझल्रयादिठणत्कारं मन्द्रं दधुः शाङ्किनाधाः कलशान् भृत्वा वृत्युमांजलिपंचकं क्षिपेत्, क्षिम्वा वा कलशान् भरेद्भयथाऽप्यदोषः । तत इन्द्रहस्तान् प्रक्षाल्य हस्तयोर्भाले च चन्द्रनतिलकान् कृत्वा, खपनिक्रयद्रव्यनिक्षिप्ते सकलसंघानुमत्या कलशा-नुत्थाप्य, नमोऽर्हत्सिद्धेत्यधीत्य 'जम्ममञ्जणि जिणहवीरम्से'त्यादि कलशक्तेषु जन्माभिषेककलशक्तान्तरेषु वाऽन्यैः पठितेषु तद्भावे स्वयं वा भणितेषु, कुम्भिष्यानान्यपनीय, पंचशव्दे वाद्यमाने श्राविकामु जिन- जन्माभिषेकगीतानि गायन्तीपूभयतोऽप्यखण्डवारं क्वपनं कर्बन्ति, द्रष्टारश्च जिनमज्जनप्रतिबद्धहृचपद्यानि पटन्ति, मुहुर्मुहुर्मुद्धीनं नमयन्ति । यच स्रात्रे जलं मृद्धीद्यक्षेषु केचिलगयन्ति तद् गतानुगतिकं मन्यन्ते गीतार्थाः । श्रीपादिक्षप्ताचार्याचैस्तिन्निपेधात् । तथा च तद्वचः - 'निर्माल्यभेदाः कथ्यन्ते - देवस्व देवद्रव्यं नैवेद्यं निर्माल्यं चेति । देवसंयन्धिमामादि देवस्वम् , अलंकारादि देवद्रव्यम् , देवार्थमुपकल्पितं नैवेद्यम् । तदेवोत्सृष्टं निवेदितं बहिः निक्षिप्तं निर्माल्यं पंचविधमपि निर्माल्यं न जिष्रेन्न च लंघयेन च दद्यान च 2' विकीणीत । दस्वा कव्यादो भवति, भुक्त्वा मातंगः, लंघने सिद्धिहानिः, आघाणे वृक्षः, म्पर्शने स्नीत्वम्, विकये शबरः । पुजायां दीपालोकनधुपामात्रादिगन्धे न दोषः । नदीप्रवाहनिर्माल्ये चे'ति कृतं प्रसंगेन । ततः शुद्धोदकेन प्रक्षालं कृत्वा धृपितवस्त्रखण्डेन प्रतिमां कृपित्वा चन्द्रनेन समभ्यच्ये समालभ्य वा पुष्पपूजां विधाय 'मीनक्ररंगमदे'ति वृत्तेन धूपमुद्गाहयेत् । तत आहारस्थालं दद्यात् । ततः परिधापनिकां प्रति-लिख्य करयोरुपरि निवेश्यकस्मिन् धृपमुद्राहयति सति पुष्पचन्दनवासरिधवास्य 'नमोऽर्हित्सद्धाचार्ये'त्यादि मणित्वा, 'शको यथा जिनपते'रिति वृत्तद्वयमधीत्य सोत्सवं देवस्योपरिष्टादुभयतो लम्बमानां निवेशयेत् । ततः कुसुमांजलिवर्जं लवणजलारात्रिकावतारणं मङ्गलदीपान् प्राग्वत् कुर्यात् । नवरं लवणायवतारणेषु तथैव प्रतिवृत्तं वादित्रमम्भध्वनि कुर्यात् । ततो यथासंभवं गुरुदेशनां श्रुत्वा स्वगृहमेत्य स्नपनकारादिसाधिम्मकान भोजयेदित्योघतः स्नपनविधिः।

यस्य पुनर्विशेषपर्वापेक्षया छत्रभ्रमणं प्रति भावना भवति, स प्राग्वत् स्वपनमारभ्य यावत् 'प्रोद्ध्तभक्ती'त्यादिवृत्तैः कुमुमांजिलं प्रक्षिप्य निर्माल्यमपनीय पृजां च कृत्वा, स्वपनपीठस्थाया एकस्याः प्रतिमायाः पुरतः 'सरससुयंभ' इति वृत्तेन कुमुमांजिलं क्षिपेत् । ततस्तस्याः प्रतिमाया 'हिययाई पडंत'मिति गाथया स्नानं कुर्यात् । तदनन्तरं स्थाले चन्दनेन खिलकं कृत्वा, तत्र पीठात् तां प्रतिमां धारयेत् । ततश्च पुरतः स्थाल एवाक्षतपुंजिकात्रयं न्यसेत् । अनन्तरं जलधारादानपूर्वमातोद्यवादनापूर्वं च छत्रतले प्रतिमां नयेत् । ततो देवस्थाप्रमागादारभ्य प्रथमामथ(ः) कृते गृहिलकिति रूढे गोमयगोमुखचतुष्टये प्रथमगृहिलकायामक्षतपुंजिकात्रयं प्रिकाश्च दबात् । ततः पुष्पांजिलमुपादाय क्रमेणोत्साहत्रयं पठित्वा, एकैकं कुमुमांजिलं प्रक्षिपेत् । उत्साह-

त्रयं चैतत् — उदिकादाणमुणियेत्यादि १, 'पाणयदसमे'त्यादि २, 'बायासीदिणेहिं' इत्यादि ३। ततः सपतिमं छत्रं दक्षिणदिम्गूंइलिकां नीत्वा तत्रोत्साहद्वयं 'वित्तचलक्त्वे'त्यादि, 'मेरुसिरुम्मी'त्यादि च पठित्वाऽक्षतपुंजि-कात्रयं पूणिकाश्च दद्यात् । एवं पश्चिमदिशि 'जम्मि जिणिदवंदे'त्यादि 'गुरुबहुमाणे'त्यादि चोत्साहद्वयम्, तथैवोत्तरस्याम् — 'उत्तरफाल्गुणीसु'—'रयणवण्णे'त्यादिचोत्साहद्वयं पठेत् । ततः पुनरमगूंइलिकामागते छत्रे 'वरपावापुरीइ' इत्यादि 'ता सक्कीसाणचमरे'त्यादिना चोत्साहद्वयेन पुष्पांजिल पक्षिप्य, लवणपानीयारात्रि- क कावतारणं विधाय, जलधारादानातोद्यवादनापूर्वकं छत्रप्रतिमां कात्रपीठमानयेत् । पीठे संस्थाप्य ततः 'सद्वेद्यां ०' इत्यादि प्रागुक्तकमेण क्रपनं कुर्यात् । इति छन्नभ्रमणविधिः ।

अथ पश्चामृतस्तात्रविधिः - तच छत्रअमणकृते वा 'जम्ममञ्जूणे'ति वृत्तपंचकेन प्रथमं गन्धोदक-कानपर्यन्तं विधि कृत्वा, 'मीनक्ररंगमदे'ति धूपं दत्त्वा, ततो 'नमोऽईत्सिद्धे'ति भणनपूर्व 'महरो सुर होइ'ति गाथयेक्षुरसस्नानं विदध्यात्। ततो 'मीनकुरंगमदे'ति धूपः। एवं वक्ष्यमाणसर्वस्नानान्तरालेष्वनेनैव 🕫 भूपं दद्यात् । ततः 'पायात् स्निम्धमपी'त्यार्थया घृतस्नानं, ततः पिष्टादिभिः स्नेहमुत्तार्थ 'उचितमभिषेके'-त्यार्थया 'वहड सिरिं तियसगणे'ति गाथया वा दुम्पस्नानम् । तत 'उवणेउ मंगलं वो' इत्यादि गाथा-द्वयेन दिधसानम् । तत एकोनविंशत्या 'अभिषेकपयोधारे'त्यादिभिईतैराद्यान्त्यवृत्तयोर्नमोऽईत्सिद्धानार्ये-त्युचारयनेकोनविंशतिगन्धोदकेन धारा देवशिरसि दद्यात् । ततः पंचधारकं तत्र प्रथमं 'सर्वजितः' इति वृत्तेन सर्वीषधिक्वानम् । ततः 'स्वामिश्वित्य'मिति वृत्तेन जातीफलादिसौगन्धिकस्वानम् । ततः 'स्वच्छतये'ति 15 वृत्तेन शुद्धजलखानम् । ततः 'यःथमय'मिति वृत्तेन कुङ्कमस्नानम् । ततश्च 'भवती लघोरपी'ति वृत्तेन कुड्डुमचन्दनस्नानम् – इति पंचधारकम्। ततः 'कुंकुमहृद्यं द्यो'मिति वृत्तेन चन्दनविलेपनः। ततः 'उपनयतु भवांत'मिति वृत्तेन कस्तूरिकामयपट्टं कुर्यात् । ततो 'भाति भवतो ललाटे' इति वृत्तेन गोरोचनया सर्पपेश्व देवस्य तिलकं कुर्यात् । ततो 'मेरी नन्दन्यारिजाते'त्यादिवृत्तसप्तकेन कमात् सप्त कुसुमांजलीन् क्षिपेत् । ततः पूजाकारोऽधिवासिते कलशचतुष्टये स्वपनकारैर्गृहीते सत्येकं प्रतिभायाः पुरतः स्थित्वा 'कर्पूरस्फुट- 11 भिन्ने'त्यादिवृत्तद्वयेन कुसुमांजलिद्वयं प्रक्षिपेत्। पश्चात् कलशचतुष्टयेन स्नपनकाराः स्नानं कुर्युः। तदनन्तर-माहारस्थालं भगवतः पुरो दध्यात् । ततः परिधापनिकां लवणजलारात्रिकावतारणं मङ्गलभदीपं च मागवत् कुर्यात् - इति पश्चामृतस्नानम् १।

एतच विशेषपर्धमु विष्नशान्त्यै निरुपाधिवासनामात्रेण वा कुर्यात्। इदं च प्रायो दिक्पालादिस्थापनं विना न भवतीत्यष्टाहिकाद्युपयोगी तद्विधिः भद्दर्यते — 'सद्वेद्यां भद्रपीठे' इति वृत्तद्वयेन कुसुमांजलिप्रक्षेप- अपर्यन्तं विधि विधाय, पट्टकं प्रक्षाल्य, देवपादपीठामे निश्चलीकृत्य 'ज्ञानदर्शनचारित्रे'त्यादि वृत्तत्रयेण तत्र पट्टके पंचविशतिं पूंजिकाः कुर्यात्। पुंजिकाशब्देन कुंकुममिश्रचन्दनिकका ज्ञेयाः। कमध्यायम् — ज्ञान १ दर्शन २ चारित्र ३; वासव १ सोम २ यम ३ वरुण ४ कुवेर ५; शासनयक्ष १ शासनयक्षिणी २; आदित्य १ सोम २ मंगल ३ बुध ४ बृहस्पति ५ शुक ६ शनैश्चर ७ राहु ८ केतु ९; साधर्मिक-देवता १ स्थापना वेयम् —

एवं पंचिविशित पुंजिकाः कृत्वा बिलपुष्पधूपवासपूपिकादधिदुर्वाभिः प्रपूज्य, पुंजिकासु 'वये देवा' इति वृत्तेनाम्वण्डितं जलधारादानं कुर्यात् । तत एकः फालिपत्रपर्पटादि-कि सो वा व ० ० मिश्रवकुलादिपक्षे पबलिभाजनं गृहीयात् , अन्यो धारादानार्थं धारघटीम् , अपरश्च कुर्वानम् , अन्यश्च पुष्पादीनि यथासंभवं वा । ततः प्रतिमाभिमुखां दिशं पूर्वा परिभाव्य अ तत्संमुखं भूत्वा 'ऐरावतसमारुद' इति वृत्तं पठित्वा प्रक्षेपवर्ष्ठि प्रक्षिपेत् । 'एकं सदा विद्वकोने'- त्यादिमिन्वमिर्वत्तेन्वस्य दिक्षु तं क्षिपेत् । नवरमायान्त्यवृत्तयोनंमोऽहित्सद्धत्यादि भणेत् । ततो प्रवासान्त्याद्यात्यां गृहीतदेवतातोषणार्थ शेष्विहेशाजनमधोगुसी कुर्यात् । अत एव केचिहेहिहीदेशे प्रवासान्त्यादीनिष् स्थापयन्ति । ततश्च दिक्पाल्यश्चेयं प्रक्षालितं पृष्टकं देवस्य दक्षिणवाहौ स्थापयित्वा 'भो भो सुरे'ति वृत्तद्वयेन दिक्पाल्पवृक्षोपि कुर्यमांजिहं क्षिपेत् । तद् 'इन्द्रमिष्यमं चैवे'ति वृत्तेन क्रमेण दिक्पालन् । कुर्युम्पवृत्ते स्थापयेत् । स्थापना चेयम् । तेषु दशपूपिका धृपयुरिमता दिवद्वीक्षतपुष्पयुक्ताः 'प्राचीदिग्वधृवरे'त्यादिवृत्तदशकं हे विश्व पिठत्वा क्रमेण दयात् । एकेकां पृपिकामेकेकेन वृत्तेन एकेकिकियेत् । अत्राप्याद्या जिल् विश्व विश्व प्रयोगिमोऽहित्सद्धावार्थे इति भणेत् । 'तदिति' – 'दिय-विप'ति वृत्तेन दिक्पालनामुपरि विश्व विश्व प्रयोगिमोऽहित्सद्धावार्थे इति भणेत् । 'तदिति' – 'दिय-विप'ति वृत्तेन दिक्पालनामुपरि विश्व विश्व प्रयोगिमोऽहित्सद्धावार्थे इति भणेत् । 'तदिति' – 'दिय-विप'ति वृत्तेन दिक्पालनामुपरि विश्व विश्व प्रयोगिमोऽहित्सद्धावार्थे इति भणेत् । 'तदिति' – 'दिय-विप'ति वृत्तेन दिक्पालन्तरं मुप्तिलेपत् । नमोऽहित्सद्धिति गृणन् 'चोलोत्क्षेपै'रिति वृत्तद्वयेन दिक्पालन्तरं मङ्कल्पदीपमनुज्ञाप्य ततो धूपयुत्विपत् । नमोऽहित्सद्धिति गृणन् 'चोलोत्क्षेपै'रिति वृत्तद्वयेन दिक्पालन्त्रत्येत् । दिक्पालपिक्षान्ति क्रियत्वान्ति वृत्तेन गृहपद्विकादैवतान् विस्वज्यां चलावतारणं कुर्यात् । केचित् प्रवानिकाद्यान् विस्वज्य प्रभादिक्णालन् विस्वजन्ति ।

अष्टाहिकासु प्रथमदिनादारभ्य शान्तिपर्वदिनं यावन्मूरूपतिमां दिक्पारूपट्टिकां च न चारुयेत् ; प्रहपट्टिकां तूत्पाट्येकदेशे मुखेत् । अष्टाहिकापारम्भश्च यद्यपि चैत्राश्चिनयोः शुक्काष्टमीत आरम्य सर्वत्र रूट-स्तथापि पूज्यश्रीजिनदत्तस्रीणामाझाये संघस्य चन्द्रबरुगद्यपेक्षया तथा कर्तव्यो यथा सप्तम्यष्टमीनवम्यः क्षुद्र-देवतादिनतया रौद्रा अष्टाहिकामध्ये आयान्तीति गुरवः । अष्टाहिकाद्यदेवपूजा देवद्रव्योत्पत्तिसाधिमक-भोजनगीतनृत्यवादित्रादिप्रभावनाभिर्यथोत्तरमारोहत्प्रकर्षाः कर्त्तव्याः ।

व्यमष्टाहिकासु सम्पूर्णासु नवमदिने संषस्य चन्द्रवलाचभावे विरुद्धदिनसद्रवैव(?) दिनांतरे वा श्वान्ति-» पर्वे कुर्यात्। तस्म नायं विधिः – चन्द्रवरुष्युपेतशुभवेरुषयां जीवन्मातापितृश्वश्रृश्वशुरमर्त्तका निःशस्या नायिका साधर्मिकसीजनं स्वेश्मन्याह्नय तसी ताम्बुलाग्रुपचारं यथाशक्ति कृत्वा, ग्रुममापाकोत्तीर्णं तं ... •••••पूगफलहिरण्यगर्भे कण्ठाबद्धसुगन्धिकुसुममास्यं चतुर्दिग्न्यस्तनागवस्रीदलं पिधानस्यगिताननं करुशं मूर्द्धानमारोप्य विततायमाने चारूछोचे पंचशब्दे वाद्यमाने गायन्तीषु शुभवनितासु शाक्किमाईक्रिक-पाणविकादिम्यो दानं ददानाः पेश्र रुनेपथ्यप्रधानाः, वैत्रगृहसिंहद्वारं पाप्य तद्वद्वारभित्तौ चन्दनपष्टकादि- पश्चामुलितलानि दत्त्वा विधिना देवगृहं प्रविश्य गृंहिलिकायां सुस्थिताश्चपरि कलशं स्थापयेत् । एतानता लगस्य साधना जाता। ततः सा साध्वी गृहमागत्य रूपनेप्सितामयमाहारस्यारं प्रक्षेपवर्शि पूपिकाश्व सज्जीकुर्यात् । ततः शान्तिधोषका इन्द्राः करुशस्योपर्याकाशे वंशादियद्वि कौसुभचीरिकावेष्टितां तिर्यक् कृत्व, तत्र पुष्पमालां लम्बमानां कुम्ममुखं यात्रद्वारयेयुः । ततः संघमाह्य प्रागुक्तरीत्या देवस्य भूपवेकां मङ्गलदीपान्तं कृत्वा ततः प्राम्बद् दिक्पालमहपष्टिके स्थापियत्वा प्रक्षेपबलिपृपिकादिविधि च तथैव विधाय, u ततः कलशपार्थतो बर्लि विकीर्य शान्त्युदकग्रहणाय निकयम् , आदितः कलशमाहिणीतस्तदनु संबाद् गृहीस्व कलशामे रूपनेप्सिताहारस्वालं दत्त्वा कलशस्य परिधापनिकां 'श्रमो यथा जिनपते'रिति वृत्तद्वयेन कुर्युः। वंशवष्टेरुपरि परिधापनिकां कुम्मसमीपं यावल्लम्बयेयुः। ततः कुङ्कुमद्रवेण कलशोदकं मिश्रयेयुः। ततः कुसुमांजलिलवणोदकारात्रिकावतारणानि मङ्गलपदीपं च कलशस्यैवाग्रे कुर्युः। मङ्गलपदीपश्च ताहकर्तव्यो यादक चैत्यवन्दनं शान्तिघोषणां च यावद दीप्यते, नान्तरालेऽपि निर्वाति । इत्यं हि संघस्य श्रेय इति । » ततः ऐर्वीपधिकीं प्रतिकन्य जानुम्यां प्राग्नत् स्थित्वा नगस्कारान् शकस्तवं च मणित्वा, उत्थाय स्थापनाईत्साव-

दण्डकमगनादिविधिपूर्व चतनो वर्दमानावरस्वराः स्तुतिर्देश्वा, ततः श्रीक्षान्तिनाचाराधनार्थं कायोत्सर्गमष्टोच्छासं कृत्वा, पारियत्वा श्रीशान्तिनाथस्य स्तुतिमेको दद्यात्, शेषाः कायोत्सर्गस्याः श्रृणुयुः। ततः क्रमेण
श्रीशान्तिदेवता-श्रुतदेवता-भवनदेवता-क्षेत्रदेवता-ऽम्बिका-पद्मावती-चक्रेश्वरी-अछुप्ता-कुवेरा-ब्रह्मशान्ति-गोत्रदेवता-श्रकादिसमस्तवैयाष्ट्रस्यकराणां कायोत्सर्गान्ते प्राग्वत् सामाचारीदर्शिताः स्तुतिस्तिषामेव द्यादन्या वा
पाकृतभाषानिवद्धाः। ततः शासनदेवताकायोत्सर्गे उद्योतकरचतुष्टयं चिन्तयित्वा तस्याः स्तुतिं दत्त्वा श्रुत्वा व
वा, चतुर्विशतिस्तवं भणित्वा, पंचमक्तलं त्रिः पठित्वा, ततो जानुभ्यां स्थित्वा, शक्तस्तवं भणित्वा, 'जावंति
चेइआइं' इत्यादिगाथाद्वयमघीत्य, परमेष्टिस्तवं शान्तिस्तवं वा मणित्वा प्रणिपत्य, ततो मुक्ताशुक्त्या प्रणिधानगाथाद्वयं भणेयुः। इति चैत्यवन्दना समाप्ता।

ततो ह्रौ घौतपोतिकौ श्रावकेन्द्रो कलशोदकेन धक्तारह्रयं भृत्वोभयतिखिष्ठताम् । एकः स्थालके कृत्वा पुष्पचंदनवासान् गृह्णीयादपरश्च घृपायनं पाणिप्रणयीकुर्यात् । ततस्त एव श्रावका सप्तनमस्कारान् । पिठत्वा सप्तथाराः कलशे निक्षिप्य 'नमोऽर्हित्सद्धा०' इत्युचार्य आदौ — 'अजियं जियसवभयं' इति स्तवेन्नान्यः स्वयं वा पठितेन शान्ति घोषयेयुः । सर्वपद्यानां प्रान्ते एकैकां धारां कलशे भृक्तारमाहिणौ समकालं दद्याताम् । एकश्च पुष्पादीन् क्षिपेदपरश्च घृपं दद्यात् । स्तवसमाष्ठौ पुनर्भृक्तारौ भृत्वा 'उद्धासिकम'- स्तोत्रेण शान्ति घोषयेयुः । तथेव पुनर्भयहरस्तवेन, ततः — 'तं जयउ जयं तित्यं' तदनु 'मयरहिय'मिति स्तवेन तदनन्तरं 'सिग्धमवहर उविग्ध'मिति स्तवेन, शान्ति घोषयेयुः । सर्वत्र पद्यसमाष्ठौ कलशे धारा- प्रदानपुष्पादिक्षेपाः प्राग्वत् । नवरं सर्वस्तवानामन्त्यकृतं त्रिभेणेयुः । ततश्च सप्तकृत्व उपसम्महरस्त्रोत्रं भणित्वा धारादानपुष्पादिक्षेपविधना शान्ति घोषयेयुः । शान्तौ च घोष्यमाणायां साधु-साध्वी-श्रावक-शाविका उप-युक्तास्तुमुलं निवार्य शान्ति श्रुणुयुः । इति शान्तियोषणं कृत्वा मक्तलदीपमनुज्ञाप्य प्राग्वहिक्पालप्रहादीन् विस्तव्य, प्रथालय, ततः प्रथमं कलशमाहिष्ये शान्त्युदकं पृगफलादि च समर्प्य, कमात् सक्तसंबाय समर्प्य-येयुः । तच्च सर्वेषु उत्तमाक्रावकेषु लगयेयुगृहादि च तेनाभिषिचेयुः । इति श्वान्तिपर्वविधिः ।

देवाहिदेवपूजाबिही इमो भवियणुग्गहट्टाए । उपदर्शितो श्रीजिन्द्रभसूरिभिराम्नायतः सुगुरोः ॥

॥ मन्यामं० २६९ ॥

॥ इति देवपूजाविधिः समाप्तः ॥

## श्रीजिनप्रभस्रिकृता प्राभातिकनामावली ।

सौभाग्यभाजनमभङ्गरभाग्यभङ्गीसङ्गीतधामनिजधाम निराकृतार्कम् । अर्चामि कामितफलं हतिकल्पवृक्षं श्रीमन्तमस्तवृजिनं जिनसिंहसूरिम् ॥ १ ॥

केवलज्ञानी १ निर्वाणी २ [ इत्यादि ] २४ अतीतजिननामानि । ऋपम १ अजित २ [ इत्यादि ] २४ वर्तमानजिननामानि । पद्मनाभ १ सुरदेव २ [ इत्यादि ] २४ भविष्यज्जिननामानि । सीमंधर खामी १ युगंधर खामी २ [ इत्यादि ] २० विहरगानजिननामानि । ॐ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं [ इत्यादि ] पंचनमस्काराः । इंद्रभति १ अभिभृति २ [इत्यादि ] ११ गणधरनामानि । रोहिणी १ प्रज्ञित २ [ इत्यादि ] १६ विद्यादेवीनामानि । 10 अप्रतिचका १ अजितनला २ [इत्यादि ] २४ जिनयक्षिणीनामानि । गोमुख १ महायक्ष २ [इत्यादि ] २४ जिनयक्षनामानि । नाभि १ जितशत्र २ [इत्यादि ] २४ जिनपितृनामानि । मरुदेवा १ विजया २ [इत्यादि ] २४ जिनमातृनामानि । भरत १ सगर २ [ इत्यादि ] १२ चक्रवर्तिनामानि । 15 त्रिपृष्ठ १ द्विपृष्ठ २ [ इत्यादि ] ९ अर्द्धचिकनामानि । अचल १ विजय २ [इत्यादि ] ९ वलदेवनामानि । अध्ययीव १ तारक २ [इत्यादि ] ९ प्रतिवासदेवनामानि । समुद्रविजय १ अक्षोम २ [ इत्यादि ] १० दशाईनामानि । युधिष्ठिर १ भीम २ [ इत्यादि ] ५ पांडवनामानि । 20

ब्राह्मी । सुन्दरी । रोहिणी । दवदंती । सीता । अंजना । राजीवती [इत्यादि] सतीनामानि । बाहुवली । सुप्रीव । विभीषण । हनृमंत । दशाणभद्र । प्रसन्नचन्द्र [ इत्यादि ] सन्पुरुषनामानि ।

सिद्धार्थ । जंब्स्वामि । प्रभव । शय्यंभव । यशोभद्र । संभूतविजय । भद्रवाहु । स्थूलभद्र । आर्यसुहिस्त । सिंहिगिरि । धनगिरि । आर्यसमित । धरस्वामि । आर्यरक्षित । दुव्विकिष्ठापुष्यमित्र । धृतपुष्यमित्र । वस्त्र- अपुष्यमित्र । वस्त्र- । नागेन्द्र । चन्द्र । निर्वृति । उद्देहिक । कोट्याचार्य । जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण । सिद्ध- सेन दिवाकर । उमास्वाति वाचक । आर्यस्थाम वाचक । गोविंद् वाचक । रेवती । नागार्जुन । आर्यस्थप्ट । यशोभद्रसूरि । मह्नवादी । वष्पहिष्ट । कालकसूरि । श्रीलांकसूरि । हरिभद्रसूरि । सिद्धऋषि । पादिलप्तसूरि । वेवसूरि । निर्मचंद्रसूरि । उद्योतनसूरि । वर्द्धमानसूरि । जिननेश्वरसूरि । जिनचंद्रसूरि । श्रीजिनसिहसूरि । श्रीजिनसिहसूरि । श्रीजिनसिहसूरि । श्रीजिनसिहसूरि । श्रीजिनसिहसूरि । श्रीजिनसिहसूरि ।

॥ इति प्राभातिकनामावली समाप्ता । विरचितेयं श्रीमजिनप्रभद्यरिभट्टारकमिश्रैः ॥

# श्रीजिनप्रमस्रिकृताः स्तुतित्रोटकाः ।

#### -[7]-

ते घन्नपुनसुकयत्थनरा, जे पणमहि सामिउं मित्तमरा।
फलविद्वपुरहिषपासिजणं, अससेणह नंदण मयहरणं।। १।।
वामाइविराणीउयरसरे, उप्पन्नउ सामिउ इंसपरे।
तुम्हि वंदहु भवियहु भाउघरे, जिम दुन्तरु मउ संसार तरे।। २।।
इहि दूसम समह महच्छरियं, फलविद्वपासु जं अवयरियं।
मवियणहं मणिच्छिय देउ सुहं, सो इक जीह वंनियह कहं।। ३।।
झणझणण झणकिहं घम्घरियं, तन्दुनकिट नाकि तिविल झणियं।
लक्कटारस नचिह इक्षमणी, भवियण आणंदिहिं जिणमवणी।। ४।।

#### **-[?]**

नियजंग्र सफलु रावणहं सुयं, दिवराय जु तित्थहं जत्त कियं।
निचलव(म ?)णि वेचिउ निययधणं, विमलिगिरि वंदिउ आदिजिणं॥ १॥
दिवराय सिरसु नहु अंतु कली, जिणि द्समसमद्दिं माणु मली।
सुपवित्त सुखित्तिहि वरिउ धणं, उजिलिगिरि पणिमेउ नेमिजिणं॥ २॥
महिमंडलि हुय संघवइ घणा, दिवराय सिरस नहु अंतु जणा।
जिणि ढिल्लियनयरहं मिज्झ सयं, देवालउ किन्नुउ जत्त कियं॥ ३॥
फालिहमणिससिहरकरविमले, जसकलसु चडाविउ जेण कुले।
मग्गण जण तोसिय धणवरिसे, अवयरिउ कंतु दिवरायमिसे॥ ४॥
सिरिस्दरिजिणप्पद्दभत्तिङ्भरे, सुताणिहि मंनिउ विविद्द परे।
पउमावइ सानिधि सयल जए, चिरु नंदउ देल्हिगु संघवए॥ ५॥।

॥ त्रोटकाः समाप्ताः ॥

# श्रीजिनप्रभस्रिकृतं तीर्थयात्रास्तोत्रम् ।

सिरिसत्तंजयतित्थे रिसहजिणं पणिवयामि भत्तीए। उजित्तसेलसिहरे जायवक्रलमंडलं (णं) नेमि ॥ १ ॥ सेरीसयपुरतिलयं पासजिणमणेयविवपरियरियं। फलवद्धी-संसेसर-थंभणयपुरेसु तह वंदे ॥ २ ॥ पाडलनयरे नेमिं निममो तारणगिरिंमि अजियजिणं। मरुयच्छे मुणिसुबयजिणेसरं सवलियविहारे ॥ ३ ॥ जीवंतसामिपडिमं वायडनयरंमि सुद्ययजिणस्स । चंदप्पहसामि तह हरपट्टणभूसणं थुणिमो ॥ ४ ॥ अहिपुर-जालउरेसुं पल्हणपुर-मीमपह्नि-सिरिमाले। अणहिलपुर-सिरिखिजे आसावल्ली य घवलके ॥ ५ ॥ षंयुक्तय-संभाइत जिंन (जिन्न) दुग्गाइसुं च ठानेसु । सन्वेस जिणवराणं पहिमाओ पणिवयामि सया ॥ ६ ॥ तेरहैंसय छावर्त्तर विकमसंबच्छरंमि जिद्रस्स । बहुलाइ तेरसीए नमिओ सित्तुञ्जतित्थपहु ॥ ७ ॥ जिहुस्स पुंनिमाए नमंसिओ रेवयंमि जिणे। सिरिदेवरा[य] संघाहिवस्स संघेण विहिपुन्वं ॥ ८ ॥ सिरिजिणपहुद्धरीहिं रइयमिणं जे पढंति संथवणं। पानंति तित्थजत्ताकरणफलं ते विमलपुना ॥ ९ ॥

॥ इति तीर्थयात्रास्तोत्रं समाप्तं ॥ छ ॥

## श्रीजिनप्रमसूरिकृतं मधुरायात्रास्तोत्रम् ।

सुराचलश्रीजिति देवनिर्मिते स्तूपेऽभिरूपे बरदो(दे) कृतास्पदौ । सुवर्णनीलोपलकोमलच्छवी सुपार्ध-पार्श्वी सुदित[:] स्तवीमि वाम् ॥ १ ॥ पृथ्वीसुतोऽपि त्रिजगजनानां क्षेमंकरस्त्वं मगवान् सुपार्श्व !। अपि प्रतिष्टाङ्गरुहस्तमीश कथं च लोके जनितप्रतिष्टः ॥ २ ॥ पार्श्वप्रभो येऽत्र मनोभिरामत्वनाममञ्जलरणैकतानाः। उचजालचळालागुणाया मवन्ति ते मन्दिरमिन्दिरायाः ॥ ३ ॥ महीतलास्फालनघृष्टभालः सुपार्धः! सर्पत्पुलकैर्विद्यालः। कदा त्वदंहि प्रणिपातकर्मप्रमोदमेदिखमना [नमा]मि ॥ ४ ॥ यात्रीत्सवेषु प्रभ्रपार्थ ! तेऽत्रागतस्य संघस्य चतुर्विधस्य । उत्श्रिप्यमाणागुरुधृपधृमव्याजेन निर्यान्ति तमःसमृहाः ॥ ५ ॥ सम्बरद्भाशिलप्रदीपच्छलेन वां सेवितुमागता अमी। शिरश्रकाश्चन्मणयः फणाभृतो निजं कृतार्थाः प्रतियान्ति मन्दिरम् ॥ ६ ॥ रुजा भुजन्नार्णवदावदन्तिनो मृगाधिपस्तेन नरेन्द्रसंयुगाः। पिशाचशाकिन्यरयश्र तन्वतो भियं न तस्य स्मरतीह यो युवाम्।। ७॥ पादारविन्दं सुरवृन्दवन्दं वन्दारवो ये युवयोरनिन्द्यम् । देवी कुबेरा विपदस्तदीया समूलकाषं कषति प्रसन्ता ॥ ८ ॥ यौष्माकवीश्वारसमग्रनेत्रप्रसारिहर्षाश्चिमराम्भसीकाः। ज्वलन्तमन्तर्निचिताधविह्नं निर्वापयन्ते जगतीह धन्याः ॥ ९ ॥ इति स्तुर्ति श्रीमथुराषुरीखयोः पठन्ति ये वां शठतां विनाकृताः । सपार्श्वतीर्थेश्वर पार्श्वनाथ वा जिनम भद्रं पदमाप्रवन्ति ते ॥ १० ॥

॥ इति श्रीमथुरायात्रास्तोत्रं समाप्तम् ॥

# श्रीजिनप्रमस्रिकृता मधुरास्तूपस्तुतयः।

श्रीदेवनिर्मितस्त्पश्चक्तारतिलकशियौ । सुपार्श्व-पार्श्वतीर्थेशौ क्षेत्रं नाश्चयतां सताम् ॥ १ ॥ प्रमोदसंमदं पादपीठी छठदघीश्वराः । कर्मालिनलिनीचन्द्राः .....संभवंतु वः ॥ २ ॥ मिध्यात्वविषविक्षेपदश्चं सुमनसां प्रियम् । जिनास्वजलदे ......जीयात् प्रवचनासृतम् ॥ ३॥ विभोषचातने निमा मभूपमशिरस्थिता । इवेरा नरमारूढा मृदमावं भिनस्त नः ॥ ४ ॥

॥ श्रीदेवनिर्मित [स्तूप] स्तुतयः ॥

# विधिप्रपाग्रन्थान्तर्गत-अवतरणात्मक-पद्यानामकारादिक्रमेण सूचिः।

| अज्झयणं नव सोलस                              | •••           | •••   | 46        | ड०नि०आ०नि०आ०नि                | <b>उ</b> ०इगेग | • • • | ξø   |
|----------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-------------------------------|----------------|-------|------|
| अहमतवेण नाणं                                 | •••           | • • • | २५        | <b>उन्मृष्टरिष्टदुष्टमह</b> ० | •••            | • • • | १०३  |
| अद्वावय-उर्जिते                              | • • •         | •••   | ११७       | उम्मायं व लिमिजा              |                |       | 86   |
| अणुजाणह परमगुरू                              | •••           | •••   | २०        | उवहणइ रोगमारी                 | •••            |       | १०३  |
| अणुजाणह संथारं                               | •••           | ••••  | २०        | एयगुणविष्यमुके                | • • •          | • • • | ७४   |
| <b>अ</b> णु <b>व</b> ष्टावियासहं             | • • •         | • • • | ३८        | एव पवत्तिणिसहो                | •••            | • • • | હ    |
| अधिवासितं सुमन्नैः                           | • • •         | • • • | 800       | एवं जोगविहाणं                 | ***            | •••   | 86   |
| अन्नन्देसाण समागयाणं                         | • • •         | •••   | ११८       | एवं नाऊण सया                  | •••            | •••   | १०४  |
| अन्नोन्नसाहु-सावय०                           | • • •         |       | ११७       | ओ ०रा०जी० पण्णवणा             | • • •          | • • • | ५७   |
| अप्पाहार अवड्डा                              | • • •         | • • • | २७        | काप्पियपयत्थकप्पण०            | • • •          | • • • | १ १  |
| अभिनवसुगन्धिविकसित०                          |               |       | 86        | कमलवने पाताले                 |                |       | १०४  |
| अरिहिं देवो गुरुणो                           | •••           | • • • | 60        | कम्मक्खओवसमेणं                | 4 4 4          | • • • | ११   |
| अन्यक्रामञ्जलिं दस्वा                        | •••           | • • • | १०९       | कयकप्पतिप्पकिरिया             | • • •          |       | 80   |
| अस्सिणि-कित्तिय०                             | •••           |       | ७८        | कञ्जाणकंदकंदळ०                | •••            |       | ११   |
| अहो जिणेहिऽसावजा                             | ****          | • • • | ३७        | कालो गोयरचरिया                | •••            |       | 3 5  |
| आइऍ पणगं चउसु                                | •••           | •••   | 68        | काइमीरजसुविलिप्तं             |                | • • • | 800  |
| आयरिय उवज्झाए                                | •••           |       | ७६        | किं पुण एगंतिय०               | •••            |       | 88   |
| आयरिया इह पुरओ                               | •••           | • • • | २४        | कीरंति धम्मचके                | • • •          |       | २९   |
| धावस्सयंमि एगो                               | •••           | • • • | 86        | कुम्भानामभिमञ्जूणं            | •••            |       | १११  |
| आवाप संलोप                                   | • • •         | • • • | 68        | खामेस सवजीवे                  | • • •          | • • • | ৬६   |
| इकासणाइ पंचसु                                | •••           | •••   | 90        | <b>ग</b> न्धाङ्गकानिकया       | • • •          |       | १००  |
| इणमेव महादाणं                                | •••           | • • • | ११८       | गहिऊण य मोकाइं                | 4 4 4          | • • • | હિ   |
| इन्द्रमधिं यमं चैव                           | •••           | • • • | 800       | गिहिधम्मे चीबंदण              |                |       | 8    |
| इय अहारसभेया                                 | •••           | • • • | <b>८९</b> | गीयत्था कयकरणा                | •••            | •••   | હ્યુ |
| इय पिंदुज्ञसुविहिणा                          | •••           | • • • | છ છ       | गुरुपरिधापनापूर्ध०            | ****           | •••   | १०९  |
| इय मिच्छाओ विरमिय                            | • • •         | ***   | २         | चउद्दा अणत्यदं हं             |                | •••   | . ધ  |
| इय खोए फलमेयं                                | •••           | •••   | 86        | चके देवेन्द्रराजैः            |                |       | 800  |
| उषोसेण दुवाळस                                | • • •         | •••   | ४२        | चतुःषष्टि समाख्याता           |                | 4.4   | 880  |
| <b>उ</b> ०नि० <b>ञा</b> ०नि० <b>ञा०</b> नि०ः | आ०            | •••   | ६७        | चत्तारि परमंगाणि              |                |       | ३५   |
| <b>उ</b> ०नि० <b>आ</b> ०नि०आ०नि०             | <b>उ०इग</b> ह | •••   | 80        | चिद्रवंदण वेसऽपण              | ****           | •••   | 34   |
|                                              | -             |       |           |                               |                |       |      |

| विधिप्रपा-स्वतरण-स्विः। १३ |       |             |                         |       |            |
|----------------------------|-------|-------------|-------------------------|-------|------------|
| छडमत्थी मूढमणी             | •••   | ७६          | द्वं तमेव मगद           | •••   | १०४        |
| छग सत्तद नव दसगं           | •••   | २८          | वासे दुहे य मूढे        | ***   | 68         |
| जाइ तं तिहिभणियतवं         | •••   | ९७          | 2 22 22                 | •••   | २६         |
| जइ में होज पमाओ            | • • • | 20; 00      | देसे कुछ पहाणं          | •••   | 3          |
| जम्माभिसेय-निक्समण०        | •••   | ११७         | दो चेव तिरत्ताइं        | •••   | 39         |
| जल्धिनदीहृदकुण्डेषु        | •••   | १००         | धना सुणंति एयं          | •••   | ११         |
| जह जम्बुस्स पइहा           | •••   | १०३         |                         | •••   | 39         |
| जह मेरुस्स पइहा            | •••   | १०३         |                         | ***   | १११        |
| जह खवणस्स पइहा             | •••   | १०३         | ,                       |       | 99         |
| जह सग्गस्स पइहा            | •••   | १०३         |                         | •••   | 96         |
| जह सिद्धाण पइडा            | •••   | १०३         |                         | •••   | १००        |
| जं जह जिणेहिं भणियं        | •••   | 86          | निक्षेप्यः कुसुमाञ्जलिः | •••   | १११        |
| जं जं मणेण बद्ध            | •••   | <b>u</b> ę  | निबाणमन्तकिरिया         |       | १५         |
| जंपि सरीरं इहं             | •••   | υξ          |                         |       | 96         |
| जा सा करडी कब्बरी          | •••   | २४          | पच्छिम छहि चउरसि        | •••   |            |
| जिणविंचपइहं जे             | ****  | १०४         | पडणीय दुह तजिय          | • • • |            |
| जिनविम्बोपरि निपततु        | •••   | 90          | पडिमाइ सब्भइाए          | • • • | २४         |
| जियकोह-माण-माया            | •••   | 80          | 1                       | • • • |            |
| ज्यजयकीलणाई                |       | 4           | पडिमादाहे भंगे          | • • • | 90         |
| ने मे जाणंति जिणा          | • • • | 9ي          | पढमं एगसरं चिय          | • • • | ५२         |
| जो वष्टमाणमासो             |       | ٠٠٠ २١      | पढिए य किहिय            | • • • | ٥٤         |
| ठाणनिसीहिय उचार ०          | •••   | ٠ ٩٤        | पण छग सत्तग अड          | • • • | २८         |
| तम्हा तित्ययराणं           | • • • | <b>ن</b> ود | पण छग सत्तेकं           | •••   | २८         |
| तस्स य संसिद्धि०           |       | 8           | पन्नरसंगी एसी           | •••   | ··· ₹      |
| तह छग सत्तह नव             | •••   | ٠٠٠ ٦٥      |                         | • • • | २८         |
| तह दुति चउ पण              | •••   | ٠٠٠ ٩       | _                       | • • • | 86         |
| तह रेवइ ति एए              | •••   | 90          | पंचपरमिहिमुदा           | •••   | 3          |
| तं अत्यं तं च सामत्यं      | • • • | ११          | पाणिवइ-मुसावाए          | •••   | ··· 8      |
| तिंतिणिए चलचित्ते          |       | 60          | पातालमन्तरिक्षं भवनं    | •••   | १०१        |
| तित्थयराण भयवको            | •••   | ११५         | पातालमन्तरिक्षं भुवनं   | • • • | १०८        |
| तिभि चड पंच छक्तं          | •••   | ٠ ٩         | पियधम्मा सुविणीया       | •••   | yo         |
| तिभिसया बाणउया             | •••   | ٠ ٩         | पुर्वि पडिक्य नक्सी     | • • • | ३५         |
| तेणे कीवे रायावया०         | •••   | 69          | प्रधायत्थोदुम्बर०       | •••   | <b>९</b> ८ |
| वो तह कायवं                | ***   |             | बाले बुद्धे नपुंसे      | •••   | ८९         |
| <b>पुर्या</b> णमंतनासो     | •••   | १०३         | अहाइतवेसु तहा           |       | ود         |
| थोबोबहि ओवगरणा             | •••   | 8           | महोत्तरपडिमाप           | •••   | २८         |

| भूएसु जंगमत्तं                    | •••   | • • • | २     | सकलौषिसंयुत्तया         | •••   | •••   | ९९         |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|------------|
| भूतानां बलिदान०                   | •••   | • • • | ११०   | सग तेरस इस चोइस         | •••   | •••   | २५         |
| <b>मक</b> रासनमासीनः              | •••   | •••   | १०७   | सगाहनिबुद्ध एवं         | • • • | •••   | ४२         |
| सुद्रा मध्या <del>द्र</del> ुळी ० | • • • | •••   | \$80  | सत्तय छ वड वडरो         |       | • • • | 48         |
| मेदाद्यौषधिभेदोऽपरो०              | •••   | • • • | ९९    | सम्मत्तम्बमणुवय०        | •••   | •••   | Ę          |
| मोणेण सुरहिद्व०                   | •••   | •••   | ६७    | सम्मत्तं सुविसुद्धं     | •••   | •••   | 990        |
| <b>य</b> दक्किनमनादेव             | • • • | • • • | ३०    | सबभिसया भरणीओ           | •••   | • • • | 96         |
| यद्धिष्ठिताः प्रतिष्ठाः           | •••   | •••   | १०२   | सर्वीषध्यथ सूरि०        | •••   | • • • | 999        |
| यस्याः सांनिष्यतो                 | •••   | •••   | ७६    | सहदेव्यादिसदौषधि०       | •••   | •••   | 88         |
| या पाति शासनं                     | •••   | * • • | १०१   | संकोइयसंडासे०           | •••   |       | २०         |
| <b>रत्रकानकषायमञ्जन</b> ०         | •••   | • • • | 8 8 8 | संगद्वनगहनिरओ           |       | • • • | ७४         |
| राया देसो नगरं                    | • • • | • • • | ११८   | संघजिणपूयवंदण           |       |       | <b>v</b> v |
| राया चलेण वहुइ                    | •••   |       | १०३   | साहू य साहूणीओ          |       |       | υŞ         |
| लामंमि जस्स नूणं                  | • • • |       | 88    | सिया एगइओ लखुं          | • • • |       | 66         |
| लिप्पाइमए वि विही                 |       | •••   | १०३   | सीले साइयमाची           |       | • • • | ą          |
| होए वि अणेगंतिय०                  | • • • | • • • | 88    | सुतत्थे निम्माओ         | ***   |       | ७४         |
| छोगिमा उड्डाहो                    | • • • | • • • | ७४    | युत्ते अत्थे भोयण       |       |       | 36         |
| वत्थभपाणासण०                      | • • • |       | ११८   | सुपवित्रतीर्घनीरेण      | • • • |       | 80         |
| बत्याइअपडिलेहिय                   | •••   | • • • | 28    | सुपवित्रमूलिकावर्गा ०   |       |       | 88         |
| बद्नित बन्दारुगणा०                | • • • | • • • | 30    | सुमइत्थ निषमचेण         | • • • |       | २५         |
| विश्वाशेषेषु वस्तुषु              |       |       | १०१   | सुरपतिनतचरणयुगान्       | • • • | 7 4 4 | 30         |
| वृद्धो गणहरसदो                    | • • • | • • • | હ્ય   | स्यगडे सुयसंघा          |       |       | 42         |
| शकः सुरासुरवरैः                   | • • • | • • • | 30    | हा दुद्दु कयं हा दुद्दु |       |       | 4          |
| <b>श</b> शिकरतुषारधव <b>ळा</b>    | • • • |       | 800   | हरीराहादकरै:स्पृहणीयै०  |       | •••   | 800        |
| शीतलसरससुगन्धिः                   | • • • | 444   | 800   | होइ वले विय जीयं        | • • • | •••   | . 4        |
|                                   |       |       | • '   | •                       |       |       | •          |

# विधिप्रपाग्रन्थान्तर्गतानां विशेषनाम्नां अकारादिक्रमेण सूचिः।

|                         |                   | 0.00                  |          |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| अ जियसंतित्थय           | <b>6</b>          | खुद्दियाविमाणपविभन्ती | 84       |
| अहावय                   | १०                | गच्छायार              | : 46     |
| अणुओगदार                | १७,४५             | गणिविज्ञा             | 84,44    |
| अणुत्तरोवबाइय           | ४५,५६             | गुरुलोववाय            | ४५       |
| अरुणोववाय               | 84                | गोह                   |          |
| असंखय                   | ४९                | गोइमाहिळ }            | १ ६.     |
| अंगचूछिया               | ४५                | गोडामाहिङ             |          |
| अंतगडदसा                | ४५,५६             | चउसरण                 | 40, 00   |
| आउर <b>पद</b> क्खाण     | ४५,५७,७७          | चरणविही               | 84       |
| आयविसोही                | ४५                | चंदपमत्ती             | ४५       |
| आयार, – आयारंग          | ४५, ५०,५१         | चंदाविज्यय            | ४५,५७,७७ |
| आयारनिज्जुत्ती          | ११७               | चन्द्रस्रि            | १११      |
| आवस्सग(ण्य)             | १७,३८,४०,४८       | चारणभावणा             | 84       |
| आवस्सयचुण्णी            | 28                | चु <b>लकप्प</b> धुय   | ४५       |
| आसीविसभावणा             | 84                | जंबुदीवपण्णसी         | 84,40    |
| इसीभासिय                | ४५, ५८            | जीयकप्प               | 42       |
| <b>चर्जिततित्थ</b>      | १०                | जीवाभिगम              | 84,40    |
| <b>उट्टाणसुय</b>        | ४५                | जोगबिहाण              | 46       |
| <b>उत्तर</b> ञ्ज्ञयण    | ३५,४०,४५,४९,५०,७७ | जिणचंदसूरि            | १२०      |
| उदयाकर गणी              | १२०               | जिणदत्तसूरि           | १२०      |
| <b>उवहाणप</b> इहापंचासय | १६                | जिणपहस्रि             | ८६, १२०  |
| <b>उवासगदसा</b>         | ४५,५६             | जिणवइसूरि             | ् १२०    |
| ओवाइय                   | ४५, ५७            | जिणवलहस्रि            | १२०      |
| ओइनिज्जृत्ती            | 88                | जिणसिंहसूरि           | १२०      |
| कथारलकोश                | <b>१</b> ४४       | जिणेसरस्रि            | १२०      |
| कृत्य                   | 84, 42            | <b>भाणविभत्ती</b>     | 84       |
| कप्पविसिय               | 84, 40            | ठाण, – ठाणंग          | ४५,५२,५७ |
| कप्यभास                 | 80                | तंदुछवेयालिय          | 84,40    |
| कप्पिय                  | 84                | तेयगानिसगा            | ४५       |
| कप्पिया                 | ५७                | <b>यू</b> ळम <b>र</b> | 28       |
| कृष्यिबाकप्पिब          | ४५                | <b>येराविखय</b>       | Ş io     |
| कोसङ्गयर                | १२०               | दसा                   | 89,98    |
|                         | • •               |                       |          |

| दसकालिय )            | ४९                   | महापण्यवणा .       | 84                          |
|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| दसवेयालिय ∫          | <b>३</b> ८,४५        | महापरिण्णा         | 48                          |
| <b>विहिवाओ</b>       | ४५,५६                | महासुमिणगभावणा     | ४५                          |
| विहिविसभावण          | ४५                   | मं डलिपवेस         | 84                          |
| दीवसागरपण्णि         | ते ४५,५७             | माणदेवसूरि         | १५                          |
| दुब्बिस्र्रि         | १६                   | रायपसेणइ           | ४५,५७                       |
| देवंदत्थय )          | 40                   | वइरसामि            | 48                          |
| देविंदत्थय ∫         | ४५                   | वग्गचूलिया         | 84                          |
| देविंदोववाय          | ४५                   | वण्हीदसा           | ४५,५७                       |
| धरणोववाय             | 84                   | वद्धमाणविज्ञा      | १,७                         |
| नवकारपडळ             | १८                   | ववहार              | २४,४५,५२                    |
| नवकारपंजिया          | 28                   | ववहारज्झयण         | ५२                          |
| नंदि                 | १६,१७,४५             | ववहारसुयखंध        | ५२                          |
| नागपरियाविजय         | १ ४५                 | वीयरायसुय          | 84                          |
| नाया                 | 40                   | <b>नीरत्थय</b>     | 40                          |
| नायाधन्मकहा          | ४५,५५                | विज्ञाचरणविणिच्छिय | 84                          |
| निरयाविलया           | ४५,५७                | ्विणयचंदसूरि       | ११९                         |
| निसीह                | १६,४५,५२             |                    |                             |
| पण्णवणा              | ४५,५७                | विवागसुय           | <b>૪</b> ५,५६<br><b>૪</b> ५ |
| पण्हावागरण           | ४०,४५,४९,५६          | विवाहचूलिया        |                             |
| पमायप्पमाय           | 84                   | विवाहपण्णती        | ४५,५३                       |
| पवजाविद्याण          | ३५                   | विहारकप्प          | 84                          |
| पंचकप्प              | ५२                   | विहिमगापवा         | १२०                         |
| पालित्तयसूरि         | ६७                   | वेलंधरोववाय        | ४५                          |
| <b>पिंड</b> निजुत्ती | ४५                   | वेसमणोववाय         | ४५                          |
| पुप्फचूिखया          | ५७                   | सत्यपुर            | <b>३</b> १                  |
| पुष्फिय )            | ४५                   | समवाय,वायंग        | ४५,५२                       |
| पुष्फिया             | ५७                   | समुद्वाणसुय        | ४५                          |
| पोरिसीमंडल           | ४५                   | सयग                | १७                          |
| बोडिय                | Ę                    | संगहणी             | 46                          |
| भगवई                 | 88,48,46             | संथारय             | 40,00                       |
| भचपरिण्णा            |                      | संलेहणासुय         | ४५                          |
| मधुरापुरि            | थण, ७७<br>३१         | सामाइयनिज्जृत्ति   | 80                          |
| मरण <b>विसो</b> द्दी | 84                   | सिद्धचक            | १८                          |
| <b>मरणसमाहि</b>      | 46,66                | सीलंकायरिय         | 48                          |
| महक्षियां विमाणप     |                      | सूरपण्णती          | ४५,५७                       |
| महा <b>क</b> प्पसुय  | 84                   | सूचगड              | ४५,५१                       |
| महानिसीह             | 84,84,84,88,80,88,4& | स्रिमंत            | 8                           |
| महाप <b>चक्लाण</b>   |                      | सुरिमंतकप्प        | ę w                         |
| - Wilder             | 46,66                | Mind Mark          | 40                          |

## वीर सेवा मन्दिर

काल नं जिन्नि लेखक की माञ्चल प्रमस्टि / शीर्षक विद्यामार्ग प्रपानी प्रमुखी है। सम्मन्न समाचारी ७ के ह